Published by The Hindustani Acad U. P Allahabad.

Printed by
A. Bose,
at The Indian Press, Ltd,
Benares-Branch,

#### प्राक्षयन

संयुक्त प्रांत की सरकार ने हिंदी श्रीर उर्दू भाषाश्रों की उन्नित के लिये 'हिंदुस्तानी एकेडेमी' की स्थापना कर प्रशंसनीय कार्य किया है। उक्त एकेडेमी ने मुक्ते ६०० ई० से १२०० ई० तक अर्थात् राजपूत काल की भारतीय संस्कृति पर तीन ज्याख्यान देने की स्राज्ञा देकर सम्मानित किया है, इसके लियं मैं समिति का अनुगृहीत हूँ। यह ६०० साल का काल भारतीय इतिहास में बहुत स्राधक महत्त्व का है।

इस काल की धार्मिक, सामाजिक श्रीर राजनीतिक अवश्या बहुत उन्नत थी। धार्मिक दृष्टि से तत्कालीन भारतवर्ष कां दशा श्राश्चर्यकारक थी। बैद्धि, जैन श्रीर हिंदू धर्म तथा उनके श्रनेक धार्मिक संप्रदाय ग्रपनी ग्रपनी उन्नति कर रहे थे। श्रनेक संप्रदाय श्रस्त हुए श्रीर श्रनेकों का प्रादुर्भाव तथा विकास हुग्रा। इसी तरह कई दार्शनिक संप्रदायों का भी श्राविर्भाव श्रीर विकास हुग्रा। भिन्न भिन्न परस्पर विरुद्ध मतीं का विकास या हास किस तरह हुग्रा यह ज्ञातन्य, रोचक तथा श्राश्चर्यकारक कथा है। इसी समय में प्रसिद्ध विद्वान शंकराचार्य हुए, जिन्होंने दार्शनिक क्रांति कर दी। उनके श्रतिरिक्त रामानुज श्रीर मध्याचार्य प्रभृति श्राचार्य भी हमारे समय में हुए।

भीक, चत्रपें तथा कुशनें के राज्य समाप्त होने के वाद गुप्त वंश भी उन्नत होकर नामशेष हो चुका था। भारतवर्ष में भिन्न भिन्न वंश अपना राज्य फैला रहे थे। दिच्च में सेंलकी राजाओं का अधिक प्रभाव था। उत्तर में वैस (हर्ष), पाल, सेन आदि वंश भी उन्नति कर रहे थे। मुसलमान भी सिध में आ चुके थे और ग्यारहवीं बारहवीं सदी में मुसलमानों का प्रवेश भारत में विशेष रूप से हो चुका था और कितने एक प्रांतों पर भी उनका अधिकार हो गया था। इस तरह भिन्न भिन्न राजवंशों के विकास और हास आदि अनेक राजनीतिक परिवर्तनों के कारण भी इस काल का महत्त्व बहुत बढ़ गया है।

इन महत्त्वपूर्ण राजनीतिक श्रीर धार्मिक परिवर्तनों के कारण तत्कालीन सामाजिक स्थिति में भी विशेष महत्त्व के परिवर्तन हुए। उस समय के विचार-प्रवाह, रीति रिवाज श्रादि में कम महत्व के परिवर्तन नहीं हुए। समाज का संगठन भी पहले से बदल गया। केवल सामाजिक स्थिति ही नहीं, किंतु उस समय की राजनीति पर भी उसका कम प्रभाव नहीं पड़ा। तत्कालीन शासनपढ़ित एवं राजकीय संस्थाश्रों में भी कुछ परिवर्तन हुआ।

कृषि, ज्यापार श्रीर ज्यवसाय इन तीनों के उन्नत होने के कारण यह काल श्रार्थिक दृष्टि से भी विशेष महत्त्व का था। यूरोप श्रीर एशिया के देशों के साथ भारतीय ज्यापार बहुत बढ़ा हुआ था। भारतवर्ष केवल कृषिप्रधान देश ही नहीं बल्कि ज्यवसाय-प्रधान देश भी था। वस्त-ज्यवसाय के ग्रांतिरिक्त सोना, लोहा, कॉच, हाथीदॉत इत्यादि के ज्यवसाय भी बहुत उन्नत थे। भारतवर्ष श्रिधिक संपन्न श्रीर ऐश्वर्यशाली था। भोजन श्रीर श्रन्य श्रावश्यक पदार्थ बहुत सस्ते थे जिससे किसी को मोजनादि की विशेष चिंता नहीं रहती थी।

उस समय का ज्ञानसंबंधी विकास भी कम नहीं था, जैसा कि आगे मालूम होगा। हमारे इस समय में काव्य, नाटक, कथाएँ आदि साहित्य-विषयक अंथों के अतिरिक्त ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद तथा कलाकौराल में विशेष उन्नति हुई थी। इस तरह हम देखते हैं कि यह काल प्राय: सभी दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। ऐसे घटना- पूर्ण श्रीर महत्त्वशाली विषय पर विस्तार से लिखने के लिये पर्याप्त समय, पर्याप्त श्रध्यवसाय श्रीर प्रचुर सामग्री की ग्रावश्यकता है। परंतु इस गुरुतर कार्य को सुचार रूप से संपादन करने की योग्यता सुभमे नहीं है। मैं चाहता था कि यह कार्य किसी योग्यतर विद्वान को सौंपा जाता। सुभमे खेद है कि मेरा खास्थ्य ठीक न रहने के कारण मैं इसमें यथेष्ट समय एवं सहयोग न दे सका।

इस विषय की मैंने तीन भागों में विभक्त किया है। पहले भाग या व्याख्यान मे तत्कालीन धर्मों—चौद्ध, जैन तथा हिंदू—के भिन्न भिन्न संप्रदायों के विकास श्रीर हास तथा उस समय की सामाजिक स्थिति, वर्णाश्रम-व्यवस्था, दासप्रथा, रहन सहन, रीति रिवाज श्रादि पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे भाग में भारतीय साहित्य, अर्थात् कोप. व्याकरण, दरीन, गणित, ज्यातिष, त्रायुर्देद, राजनीति, त्र्राघरास्त्र, शिल्य, संगोत, चित्रकला आदि विषयों की तत्कालीन रिथित पर विचार किया गया है। तीसरे भाग में उस समय की शासन-पद्धति, प्राम-पंचायते का निर्माण श्रीर उनके श्रिधकार, सैनिक व्यवस्था तथा न्यायादि पर प्रकाश डालते हुए उस दीर्घ काल में होने-वाले परिवर्तनां का संचेप से उल्लेख कर उस समय की आर्थिक स्थिति-कृषि. व्यापार, व्यवसाय, व्यापार-मार्ग, आर्थिक समृद्धि आदि-पर भी कुछ विचार किया गया है। ऊपर लिखे हए विषयों में से प्रायः प्रत्येक विषय इतना गंभीर श्रीर विस्तृत है कि उन पर स्वतंत्र प्रंथ लिखे जा सकते हैं। केवल तीन व्याख्यानों मे इन सवका समावेश संचित्र रूप में ही हो सकता है।

इस समय की संस्कृति पर प्रकाश डालने के लिये, जो सामग्री मिलती है, वह बहुत नहीं है। विशुद्ध इतिहास के ग्रंथ, जिनमे तत्कालीन संस्कृति का रपष्ट डल्लेख हो, वहुत थोड़ी संख्या में मिलते हैं। नहीं कहा जा सकता कि कितने ऐसे ग्रंथ लिखे गए हों भ्रीर वे काल-प्रवाह के चक्र में पड़कर नष्ट हो गए हों। फिर भी हमें इस समय पर विचार करने के लिये मिन्न भिन्न ग्रंथो से सहायता मिल सकती है। इस सामग्री का संचेप से हम यहाँ निर्देश करते हैं।

सबसे पूर्व चीनी यात्री हुएन्त्संग श्रीर इत्सिंग के यात्रा-वर्णनों से उस समय की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक श्रीर श्राधिक स्थित का अच्छा परिचय मिलता है। चीनी यात्रियों के अतिरिक्त श्राल्मसूदी श्रीर श्रल्बेक्षनी श्रादि श्रर्य के भारत-विषयक श्रंय भी विशेष महत्त्व के हैं। उस समय संस्कृत, प्राकृत या द्रिवड़ भाषाश्रों के काव्य, नाटक, कथाश्रों श्रीर पुराण श्रादि से भी तत्कालीन सामा-जिक सभ्यता के संबंध में काफी बाते मालूम होती हैं। प्राचीन श्रोध से उपलब्ध ताम्रपत्रों, शिलालेखों, सिक्कों श्रीर मुद्राश्रों से भी कम सहायता नहीं मिलती। याज्ञवल्क्य, हारीत, विष्णु प्रभृति समृतियों तथा विज्ञानेश्वर-कृत याज्ञवल्क्य स्मृति की टीका मिताचरा से तत्कालीन सब प्रकार की स्थिति पर बहुत प्रकाश पड़ सकता है।

इस प्राचीन सामग्री के अविरिक्त नवीन लेखकों की भी कई पुस्तकों से बहुत सहायता ली गई है। इनमें से रमेशचन्द्र दत्त-रचित 'ए हिस्ट्री आफ सिविलिजेशन इन एंश्यंट इंडिया', सर रामछुष्ण गोपाल भंडारकर-छत 'वैष्णविष्म शैविष्म एंड अदर माइनर रिलिज्स सिस्टम,' विनयकुमार सरकार-निर्मित 'दि पोलिटिकल इंस्टि-ट्यू शंस एंड थ्योरीज आफ दि हिंदूज', राधाकुमुद मुकर्जी का 'इषें', के० एम० पनिकर का 'श्रीहर्ष आफ कन्नोज', चि० वि० वैद्य-छत 'हिस्ट्री आफ मिडिएवल इंडिया', ए० मैक्डानल-छत 'इंडियाज पास्ट', नरेंद्रनाथ ला-छत 'स्टडीज इन इंडियन हिस्ट्री एंड करवर', हरविलास सारहा रचित 'हिंदू मुपीरियोरिटी', जान प्रिफिश-रचित 'दी पेंटिंग्स आफ एजंटा', लेडी हैरिंगहम-छत 'ग्रजंटा फिस्कोज', एन० सी० मेहता की 'स्टडीज इन इंडियन पेटिंग', 'इंपोरियल गेजेटियर

स्राफ इंडिया', प्रो॰ मैकडानल स्रीर कीथ-कृत 'वैदिक इंडैक्स' स्रीर स्राफ्रेक्ट का 'कैटेलागस् कैटेलागरम', इलियट की 'हिस्ट्री स्राफ इंडिया', मेरी बनाई हुई 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला', 'सीलंकियों का प्राचीन इतिहास', 'राजपूताने का इतिहास' तथा 'नागरीप्रचारिग्री पत्रिका' स्रीर 'इंडियन एंटिक्वेरी', 'एपिप्राफिया इंडिका' स्रादि पत्रिकाएँ विशेषत: उल्लेखनीय हैं।

हिंदुस्तानी एकेडेमी को एक बार फिर धन्यवाद देते हुए मैं अब प्रस्तुत विषय पर अपने विचार आरंभ करता हूँ।

# विषय-सूची

| विषय                          |                       |                  |          | पृष्ठ |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|----------|-------|
| प्रथम च्याख्यान—धर्म और       | समाज                  |                  |          | ?60   |
| बैद्धि धर्म की उत्पत्ति श्रीर |                       | चार              | •••      | ą     |
| वैद्धिधर्म के सिद्धांत        | •••                   | •••              | •••      | 8     |
| बैाद्ध धर्म की अवनति          | •••                   | •••              | •••      | ¥     |
| बैद्ध धर्म पर हिंदू धर्म क    | ा प्रभाव श्रे         | ोर महाय          | ान संप्र | दाय   |
| की उत्पत्ति                   | • • •                 | •••              | •••      | Ę     |
| बैद्ध धर्म के पतन का क        | ारग                   | ••               | • •      | ৩     |
| बैाद्ध धर्म के पतन का ऐ       | तेहासिक घ             | <b>ग्टनाक्रम</b> | •••      | 5     |
| जैन धर्म की उत्पत्ति श्रीर    | उस समर                | य का हिंदू       | ्धर्म    | Æ     |
| जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत    | r                     | •••              | •••      | १०    |
| बैाद्ध और जैन धर्म का         | पार् <del>थक्</del> य | • • •            | • • •    | १२    |
| जैन धर्म के संप्रदाय          | •••                   | ••               | • • •    | १२    |
| जैन धर्म का ग्रिधिक प्रचा     | र न होने              | के कारण          | •••      | १२    |
| जैन धर्म की उन्नति श्रीर      | ग्रवनति               | • •              | • •      | १३    |
| प्राचीन ब्राह्मण धर्म         | •                     |                  | •••      | १५    |
| बाह्यस धर्म में मूर्तिपूजा    | का प्रचार             | •••              | • •      | १६    |
| वैष्णव संप्रदाय का उद्भव      | •••                   | •••              | •••      | १६    |
| वैध्याव धर्म के सिद्धांत हैं  | गैर उसका              | प्रचार           | • • •    | १५    |
| रामानुजाचार्य का विशि         | ष्टाह्रैत संप्र       | दाय              | • • •    | १८    |
| मध्वाचार्य श्रीर उनका स       | तंप्रदाय              | • • •            | • • •    | १-स   |
| विष्णु की मुर्ति              | • • •                 | •                | •••      | 5,    |

## ( ? )

| विषय              |             |            |              |              | प्रष्ठ |
|-------------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------|
| शैव संप्रदाय      | •••         | •••        | •••          | ••           | २१     |
| शैव संप्रदाय की   | भिन्न भि    | त्र शाखारे | र्षं श्रीर उ | नके सिद्धांत | २२     |
| दिचिए में शैव     | तंप्रदाय क  | प्रचार     | •••          | •••          | २५     |
| ब्रह्मा की मूर्ति | •••         | •••        | • • •        | • •          | २६     |
| त्रिदेव-पूजा      | •••         | • • •      | • •          | • •          | २६     |
| शक्ति-पूजा        | • • •       |            | •••          | • • •        | २७     |
| कौलमत             | •••         | •••        | •••          | •            | २७     |
| गगोश-पूजा         | •••         | •••        | •••          |              | २⊏     |
| स्कंद-पूजा        | ••          | • • •      | •••          | •••          | २€     |
| सूर्य-पूजा        | •••         | •••        | • • •        | • • •        | २€     |
| ग्रन्य देवताश्री  | की मूर्तिय  | ĭŤ         | • • •        | • • •        | ३२     |
| हिंदू धर्म के स   | ामान्य ग्रं | η          | •••          | •••          | ३३     |
| कुमारिल भट्ट      | ग्रीर उसके  | सिद्धांत   | • •          | • •          | ३५     |
| शंकराचार्य श्री   | र उनके वि   | सेद्धांत   | • •          | • • •        | ३६     |
| भारत में इस्ला    | म का प्रवे  | श          | • • •        | • • •        | ३⊏     |
| वर्गा-व्यवस्था    | •••         | • •        | •••          | • •          | 80     |
| ब्राह्मण श्रीर उ  | नके कर्तन्य | प          | •••          | • •          | 80     |
| त्राह्मणो की उ    | गजातियाँ    | ••         | • • •        | ••           | ४२     |
| चित्रय श्रीर उ    | नके कर्तव   | य '''      | •••          | • • •        | 88     |
| वैश्य श्रीर उन    | का कर्तव्य  | ı          | • •          | • • •        | ४६     |
| शुद्र             | • • •       | • • •      | •••          | •••          | ४६     |
| कायस्थ            | •••         | ••         | •••          | • •          | ४७     |
| ग्रंत्यज          | •••         | •••        | • • •        | •••          | 8=     |
| वर्णी का परस      | गर संबंध    | • • •      | •••          | ***          | 8=     |
| छूतछात            | •••         | •••        | •••          | • • •        | ४०     |
|                   |             |            |              |              |        |

| विषय              |          |              |            |       | पृष्ठ      |
|-------------------|----------|--------------|------------|-------|------------|
| भारतीयों का       | मै।तिक ज | विन          | •••        | •••   | ५०         |
| वस्त              | •••      | ••           | • •        | • • • | प्र        |
| <b>ध्राभूष</b> ण  | • • •    | •••          | • •        | •     | પ્ર        |
| भोजन              | •••      | ••           | • • •      | • • • | ४ू७        |
| दास-प्रथा         | •••      | • •          | •••        | •••   | યુન્દ      |
| बह्म              | •••      | • •          | • • •      | •••   | ६१         |
| चरित्र            | •••      | •            | • • •      | •     | ६२         |
| छी-शिचा           | ••       | •••          | • • •      | • •   | ६४         |
| पर्दा             | •••      | •••          | • • •      | • • • | ६६         |
| विवाह             |          | •            | •••        | • • • | ÉO         |
| सती प्रथा         | • • •    | •••          | •••        | • • • | ६⊏         |
| द्वितीय व्याख्यान | साहि     | त्य          |            | ७१    | - १४८      |
| संस्कृत साहित     |          |              | गति        | •••   | ७४         |
| तत्कालीन सा       | हित्य के | कुछ उत्कृष्ट | काञ्य      | ••    | ७४         |
| सुभाषित संवह      | Į.       | • • •        | • •        |       | ড⊏         |
| गद्य काव्य        | • •      | •••          | •          | •     | ક્ર્ય      |
| चंपू              | •••      | • •          | • •        | •••   | <b>≒</b> १ |
| नाटक              | •••      | • • •        | • •        | •••   | 58         |
| ध्वनि, अर्लका     | र आदि    | साहित्य के   | <b>इंग</b> | • • • | <b>⊏</b> ₹ |
| तत्कालीन का       | व्य साहि | त्यकासिं     | हावलोकन    | •••   | 58         |
| व्याकरण           | ***      | •            | • • •      | • •   | 54         |
| कोष               | •••      | • • •        | ••         | • • • | <b>5</b> € |
| दर्शन             | •••      |              | •••        | •••   | 50         |
| न्यायदर्शन        | •••      | •••          | • • •      | • • • | 55         |
| वैशेषिक दर्शन     | ···      | ••           | • • •      | • •   | €0         |

| विषय             |                                         |                     |           |        | पृष्ठ           |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------|--------|-----------------|
| सांख्य           | •••                                     | • •                 | •••       | •••    | <del>-દ</del> ર |
| योग              | •••                                     | •••                 | •••       | • • •  | <del>દ</del> ર  |
| पूर्व मीमांसा    | • • •                                   | • • •               | • • •     | •••    | -€३             |
| उत्तर मीमांसा    | • • •                                   | • • •               | ••        | • • •  | ÆŲ              |
| शंकराचार्य ग्रीव | ् उनका                                  | <b>ग्रद्वैतवा</b> द | •••       | •••    | ન્દ્રપ્         |
| रामानुज और       | उनका वि                                 | शिष्टाद्वैत         | •••       | ***    | €0              |
| मध्वाचार्य ग्रीर | उनका है                                 | तवाद                | • •       | 444    | 손드              |
| चारवाक           | • • •                                   | •••                 | • • •     | • • •  | સ્સ             |
| बैाद्ध-दर्शन     | •••                                     | * * *               | • • •     |        | ન્દન્દ          |
| जैन-दर्शन        | • • •                                   | • • •               | • • •     | • • •  | સ્સ             |
| तत्कालोन दाशी    | निक उन्न                                | तिकासिं             | ह।वलोक    | न      | १००             |
| यूरोपीय दर्शन    | पर भार                                  | तीय दर्शन           | का प्रभाव | ¥      | १००             |
| ज्योतिष शास्त्र  | भी पूर्वका                              | लीन उन्नि           | <b>†</b>  | * * *  | १०२             |
| ६०० ई०१          | -                                       |                     |           | गहित्य | १०४             |
| फलित ज्योतिष     | •                                       | • •                 |           | 4 4 4  | १०६             |
| भारतीय गणित      | া খান্ত                                 | • • •               | • • •     | • • •  | १०७             |
| श्रंक-क्रम का    | विकास                                   | • • •               | * 4 *     | • • •  | १०५             |
| श्रंकगणित        | • • •                                   |                     |           | •••    | ११५             |
| बीजगियत          | •••                                     |                     | * * *     |        | ११५             |
| रेखागियात        | * • •                                   | • • •               | * * *     | • • •  | ११६             |
| त्रिकोश्यमिति    | • •                                     | • • •               | ***       | ***    | ११७             |
| श्रायुर्वेद का । | प्ताहित्य                               | * * *               | • • •     | ***    | ११८             |
| शल्यविद्या का    | विकास                                   | • • •               | •••       |        | १२०             |
| सर्प-विद्या      | •••                                     | •••                 | ***       | • • •  | १२२             |
| पशु-चिकित्स      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••                 | •••       | •••    | १२२             |
|                  |                                         |                     |           |        |                 |

## ( )

| विषय                     |          |         |          | ЯB   |
|--------------------------|----------|---------|----------|------|
| पशु-विज्ञान · · ·        | •••      | •••     | • • •    | १२३  |
| चिकित्सालय '             | • •      | • • •   | •••      | १२५  |
| भारतीय आयुर्वेद का यू    | रोपीय चि | कित्साप | र प्रभाव | १२५  |
| कामशास्त्र ***           | •••      | •••     | • • •    | १२७  |
| संगीत साहित्य            | • •      | • • •   | • •      | १२⊏  |
| नृत्य · · ·              | •••      | •       | • • •    | १२-इ |
| राजनीति ''               | • •      | • •     | • • •    | १३०  |
| कानूनी साहित्य           | • •      | •       | • • •    | १३१  |
| मर्थशास्त्र :            | • •      | •       | ***      | १३२  |
| प्राफ़्त साहित्य का विक  | तश       | •       | **       | १३४  |
| मागधी                    | • • •    | • •     | •••      | १३५  |
| शौरसेनी ''               | • •      | • • •   | • • •    | १३५  |
| महाराष्ट्री ''           | ***      |         | • • •    | १३६  |
| पैशाची ''                | • • •    | • •     | • • •    | १३६  |
| आवंतिक ***               | * * *    | * * *   |          | १३६  |
| भ्रपभ्रंश · · ·          | * * *    |         | • • •    | १३७  |
| प्राकृत व्याकरण '''      | • • •    | ***     |          | १३८  |
| प्राकृत-कोष ***          |          | • • •   | ***      | १३€  |
| तामिल · · ·              | * * *    | ***     | * * *    | १४०  |
| कनड़ी ''                 | * * *    | • • •   | • • •    | 888  |
| तैलगू …                  | •••      | •••     | • • •    | 888  |
| शिचा …                   | • • •    | ***     | • • •    | १४२  |
| नालंद विश्वविद्यालय      | •••      | •••     | • • •    | १४२  |
| तत्त्रशिला विश्वविद्यालय | •••      | •••     | • • •    | 888  |
| शिचाकाकम "               | • • •    | •••     | • • •    | 990  |

| विषय                  |               |            |            | प्रष्ठ           |
|-----------------------|---------------|------------|------------|------------------|
| तृतीय व्याख्यान-शा    | सन, शिल       | य और क     | ला १       | ४९-१९३           |
| शासन-पद्धति           | • • •         |            | •••        | १५१              |
| राजा के कर्त्तव्य     | • • •         |            | •••        | १५२              |
| श्राम-संस्था          | • • •         |            | •••        | १५३              |
| दंख                   |               |            | • • •      | १५५              |
| स्त्रियों की राजनीतिः | ह स्थिति      | • • •      | • • •      | १५६              |
| शासन-प्रबंध           |               |            | • • •      | १५६              |
| स्राय-ह्यय            |               |            | • • •      | १५८              |
| सार्वजनिक कार्य       |               |            | 4 •        | ४४ <del>-इ</del> |
| सैनिक-प्रबंध          | • •           |            | • • •      | १५ <del>८</del>  |
| राजनीतिक स्थिति       | तथा शास       | न-पड़ित मे | परिवर्त्तन | १६०              |
| भार्थिक स्थिति        | • •           |            | ,          | १६३              |
| कृषि ग्रीर सिंचाई।    | •<br>काप्रबंध | •          |            | १६३              |
| ड्यापारिक नगर         | •             | • • • •    |            | १६५              |
| व्यापार के जल-म       | ाग .          | • • •      | 4 4 4      | १६६              |
| व्यापार के स्थलम      | _             | ••         |            | · १६६            |
| भारतीय ज्यापार        | •             | ••         | • • •      | . १६७            |
| मेले .                | ••            | ••         | • ••       | . १६७            |
| <b>व्यवसाय</b>        | ••            | ••         |            | · १६⊏            |
| लोहा ग्रादि धातुः     | प्रेांका व्य  | वसाय ''    | • • •      | • १६८            |
| कॉच आदि का व          | यवसाय '       | ••         | • • •      | . १६-६           |
| गणसंस्था              | ••            |            |            | • १७०            |
| सिक्के                | •••           | •••        |            | • १७१            |
| भारत की आर्थिक        | ह स्थिति      | •••        | ••         | . १७३            |
| स्तप                  | • • •         | •••        | ••         | • १७४            |

|                 |              | ( w             | )             |       |              |
|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-------|--------------|
| विषय            |              |                 |               |       | वृष्ट        |
| गुफाएँ          | • • •        | • • •           | • • •         | •••   | १७१          |
| मंदिर           |              | •••             | • • •         | • • • | 308          |
| स्तं <b>भ</b>   | •••          | • • •           | • • •         | •••   | १७व          |
| मूर्त्तियाँ     | •••          | • • •           | • • •         | • • • | १७५          |
| वास्तु विद्या क | ो डन्नित     | ***             | •••           | •••   | १८           |
| वैज्ञानिक उन्नि | <b>a</b> *** | * * •           | •••           | •••   | १८           |
| गुफाओं के चि    | त्र          | * * *           | • • •         | •••   | १८           |
| भारतीय शिल्प    | कला का       | ग्रन्य देश      | ों में प्रभाव | • • • | 8-50         |
| भारतीय चित्र    | तलाकी        | <b>वि</b> शेषता | ***           | •••   | १न्द्र       |
| संगीत           | • • •        | • •             | ***           | • • • | <b>?</b> -£? |

# चित्रों की सूची

|                                                          | पृष्ठ |
|----------------------------------------------------------|-------|
| १) हिंदुग्रें। का बुद्धावतार (राजपूताना म्यूजियम्)       | હ     |
| (२) शोषशायी विष्णु (त्रिवेंद्रम् )                       | . १६  |
| (३) विष्णु की चौदह हाबवाली मूर्ति (राजपूताना             |       |
| म्यूजियम् )                                              | ২০    |
| ( ४ ) विष्णु की मूर्ति ( राजपूताना म्यूजियम् )           | २१    |
| ( ५ ) प्रिव की त्रिमूर्ति (धारापुरी )                    | २१    |
| (६) लक्कलोश की मूर्ति (राजपूताना म्यूजियम्) .            | २२    |
| (७) ब्रह्मा, विष्णु धीर शिव की मूर्ति (राजपूताना         |       |
| म्यूजियम्)                                               | २६    |
| ( ८ ) लच्मीनारायण की मृतिं (राजपूताना म्यूजियम् ).       | २६    |
| ( ६ ) अर्धनारीश्वर की मूर्ति ( महुरा )                   | र६    |
| (१०) ब्रह्माणी की मूर्ति (राजपूताना म्यूजियम्) .         | २७    |
| (११) सूर्य की मूर्ति (राजपूताना म्यूजियम्)               | ३०    |
| (१२) यम की मूर्ति (राजपूताना म्यूजियम्)                  | ३२    |
| (१३) नव प्रहों मे शुक्र, शनैश्चर, राहु ग्रीर केतु की     |       |
| मृतियाँ ( राजपूताना म्यूजियम् )                          | ३२    |
| (१४) छींट की ग्रॅंगिया पहनी हुई स्त्री का चित्र (ग्रजंटा |       |
| की गुफा)                                                 | પ્ર   |
| (१५) भूषगादि से श्रलंकृत की का सिर ( राजपूताना           |       |
| म्यूजियम् )                                              |       |
| ( १६ ) स्त्री के सिर का केशविन्यास ( राजपूताना म्युजियम् | ) ٧٧  |

## ( १० )

|                                                        | पृष्ठ |
|--------------------------------------------------------|-------|
| (१७) शिव का तांडव नृत्य (मद्रास म्यूजियम्)             | १३०   |
| (१८) इत्नोरा का पर्वतीय कैलास मंदिर                    | १७४   |
| (१६) द्रविड़ शैलो के मंदिर का धर्मराज रथ (मामल्लपुरम्) | १७५   |
| (२०) द्रविड़ शैली का हिंदू मंदिर (तंजीर)               | १७६   |
| (२१) द्दोयसलेश्वर के मंदिर का बाहरी पार्श्व (हलेविड)   | १७७   |
| (२२) आर्थ शैली का हिंदू मंदिर (खजराहो)                 | १७८   |
| (२३) आबू के जैन मदिर का गुंबज और द्वार                 | ३७६   |
| (२४) बड़नगर (गुजरात) के मंदिर का तारण                  | १७-इ  |
|                                                        |       |

# <sup>प्रथम च्याख्यान</sup> धर्म ऋौर समाज

### प्रथम व्याख्यान

----

## धर्म श्रीर समाज बाद्धधर्म

ईसवी सन् ६०० से लगाकर १२०० तक भारतवर्ष में तीन धर्म— वैदिक, वैद्ध छीर जैन—सुख्यतः पाए जाते हैं। सातवीं सदी के प्रारंभ-काल में यद्यपि वौद्ध धर्म की अवनति हो रही थी तो भी उसका प्रभाव बहुत कुछ था, जैसा कि हुएन्त्संग के यात्रा-विवरण से जान पड़ता है, अतएव हम बौद्ध धर्म का विवेचन पहले करते हैं।

भारतवर्ष का प्राचीन धर्म वैदिक था, जिसमें यह थागादि की प्रधानता थी थ्रीर वह बड़े यहों मे पशुहिंसा भी होती थी। मांसभच्या का प्रचार भी बढ़ा हुआ था। जैनो बैद्ध धर्म की उत्पत्ति थ्रीर बैद्धों के जीव-दया-संबंधी सिद्धांत पहले थ्रीर वसका प्रचार से ही विद्यमान थे, परंतु उनका लोगों पर विशेष प्रभाव न था। शाक्य-वंशी राजकुमार गीतम (महात्मा बुद्ध) ने बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ाने का बीड़ा उठाया थ्रीर उनके उपदेश से अनेक लोग बौद्ध धर्म श्रहण करने लगे, जिन्नें बहुत से राजा, राजवंशी, ब्राह्मण, वैश्य आदि भी थे। दिन दिन इस धर्म का प्रचार बढ़ता गया थ्रीर मैं। येंवंशी सम्राट अशोक ने उसे राजधर्म

वनाकर अपनी आज्ञा से यज्ञादि में पशु-हिंसा की रोक टोक की\*
अशोक के प्रयक्त से बौद्ध धर्म का प्रचार केवल भारतवर्ध तक हा
परिमित न रहा, बल्कि भारत के बाहर लंका तथा उत्तर-पश्चिमी
प्रदेशों में उसका प्रचार और भी बढ़ गया। फिर बैद्ध श्रमगों
(साधुओं) और भिचुओं के श्रम से शनै: शनै: उसका प्रचार तिञ्चत,
चीन, मंचूरिया, मंगोलिया, जापान, कोरिया, स्याम, बर्मा और
सायबीरिया के किरिंगस और कल्मुक आदि तक फैल गया।

यहाँ बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों का संचिप्त विवेचन करना ध्रप्रा-संगिक न होगा। बौद्ध धर्म के ध्रतुसार जीवन दु:खमय है, जीवन श्रीर उसके सुखों की जालसा दु:खमूलक है, उस जालसा के नष्ट हो जाने से दु:ख का नाश हो जाता है श्रीर पवित्र जीवन से यह जालसा नष्ट हो जाती है।

महात्मा बुद्ध के शब्दों में बौद्ध मत मध्यम पथ है, अर्थात न तो भोग-विलास में ही आसक्त रहना चाहिए धौर न अनिद्रा, अना-हार, तपस्या आदि कठोर कष्ट साधनाओं के द्वारा आत्मा को क्लेश देना चाहिए। इन दोनों मार्गों के बीच में रहकर चलना चाहिए। संसार धौर उसके सब पदार्थ अनित्य धौर दु:खमय हैं। सब दु:खों का मूल कारण अविद्या है। आत्मिनरेध के द्वारा ही आत्मा की उन्नति हो सकती है। काम अथवा तृष्णा का सब प्रकार परि-त्याग करने से दु:ख का निरोध होता है। इस तृष्णा के नाश ही का नाम निर्वाण है। यह निर्वाण जीवित अवस्था में भी प्राप्त हो सकता है। महुष्य पंच स्कंधों का बना हुआ विशेष प्रकार का एक संघ है, जिसमें विज्ञान-स्कंध की मुख्यता है। विज्ञान-स्कंध को ही हम अपनी परिभाषा में आत्मा का स्थान दे सकते हैं। यही पंच स्कंधों का संघ कमों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में शरीर

<sup>\*</sup> अशोक की धर्मीलेपियाँ; अशोक का पहला शिलालेख ।

धारण करता है। इसी का नाम पुनर्जन्म है। निशेष साधनों के अनुष्ठान से इन स्कंधों का अपने मैं। लिक तत्त्वों में अंतर्भाव होना ही महानिर्वाण है। बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता 'अहिंसा परमें। धर्मः' है। किसी भी प्रकार की हिंसा करना बड़ा भारी पाप है, परंतु पीछे से भारतवर्ष के बाहर के बैद्धों ने इस मुख्य सिद्धांत की ओर यथोचित ध्यान न दिया। शील, समाधि और प्रजायज्ञ ही खत्छ घ अज्ञ हैं। बौद्ध धर्म की दूसरी विशेषता यह है कि वह ईश्वर के विषय में उदासीन है। ईश्वरोपासना के विना भी उसके अनुसार मुक्ति या निर्वाण पाया जा सकता है। तीसरी विशेषता यह है कि वह हिंदू धर्म के प्रधानमूत अंग वर्षाश्रम को नहीं मानता। उसकी दृष्टि में सब—ज्ञाह्मण और शृह—समानि रीति से सर्वोच्च स्थान पा सकते हैं। जन्म से नहीं किंतु कर्म से भी मनुष्य की प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। बौद्धों के त्रिरत्न—नुद्धः, संघ धीर धर्म—माने जाते थे।

स्रमं का स्रों की द्योर से संरच्या पाकर यह धर्म बहुत वढ़ा। समय समय पर बैद्ध भिचुत्रों में मत-भेद होते रहने से बैद्धधर्म में भिन्न भिन्न संप्रदाय उत्पन्न हुए हिन भेदीं को दुर करने के लिये बौद्ध भिचुत्रों की महा-समाएँ भी समय समय पर होती रहीं, परंतु ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्यों त्यों मतभेद भी बढ़ते गए। चीनी यात्री इत्सिंग के समय में बौद्ध धर्म के १८ भेद हो चुके थे। पीछे से राज्य का सहारा दूर जाने के कारण बहुत शीघ्रता से बौद्ध धर्म की अवनित होने लगी धीर हिंदू धर्म बहुत तेजी से उन्नति-पथ पर अवसर होने लगा, क्योंकि उसे राज्य की भी पर्याप्त सहायता मिल रही थी।

उन्नतिशील हिंदू धर्म का प्रभाव बौद्ध धर्म पर बहुत पड़ा। बहुत से बौद्ध भिच्चुत्रों ने हिंदू धर्म की कई विशेषताग्री की ग्रहण कर लिया रै इसका परिणाम 'महायान' मत के रूप मे कुशनवंशी राजा कनिष्क के समय मे प्रकट हुआ। प्रारंभिक बौद्ध धर्म संन्यास-मार्ग-प्रधान था। इसके अनुसार ज्ञान धीर चार धार्य सत्यों की

बैद्ध धर्म पर हिंदू भावना से निर्वाण पाया जा सकता है। बौद्ध धर्म का प्रभाव धौर महा-धर्म का प्रभाव धौर महा-धर्म में ईश्वर की सत्ता नहीं मानी गई थी। इसलिये बुद्ध की उपस्थिति में भक्ति के द्वारा

परमात्मा की प्राप्तिका उपदेश नहीं दिया जा सकता था। महात्मा बुद्ध के पीछे बौद्ध भिच्चुओं ने देखा कि सव लोग गृहस्थी छोड़कर भिच्च नहीं बन सकते धौर न शुक्क तथा निरीश्वर संन्यास मार्ग उनकी समक्त में आ सकता है। इसिलये उन्होंने भिक्त-मार्ग का सहारा लिया। स्वयं बुद्ध को उपास्य देव मानकर उनकी भिक्त करने का प्रतिपादन किया गया धौर बुद्ध को मूर्तिया बनने लगीं। फिर २४ अतीत बुद्ध, २४ वर्तमान बुद्ध द्यौर २४ भावी बुद्धों की कल्पना की गई। इतना ही नहीं, बोधिसत्वों धौर अनेक तान्त्रिक देवियों आदि की भी कल्पना की गई धौर इन सबकी मूर्तिया बनने लगीं। बौद्ध भिच्चुओं ने गृहस्थाश्रम मे रहते हुए भी भिक्तमार्ग द्वारा निर्वाण पद की प्राप्ति को संभव बताया। इस भिक्त-मार्ग—महायान—पर हिंदू धर्म या भगवद्गीता का बहुत प्रभाव पढ़ा। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं—

- (१) हीनयान संप्रदाय के अंथ पाली में और महायान संप्र-दाय के अंथ संस्कृत में हैं।
  - (२) महायान मार्ग मे भक्ति-मार्ग की प्रधानता है।
- (३) हीनयान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध देवता के रूप में पूजे नहीं जाते थे, परंतु महायान में देवता मानकर बुद्ध की पूजा होने लगी।

भारत में इस महायान संप्रदाय का प्रचार वहुत बढ़ता गया, इतना ही नहीं, बैाद्ध दर्शन पर भी हिंदू दर्शन का प्रभाव बहुत पड़ा। नष्ट होता हुन्ना बैाद्ध धर्म, हिंदू धर्म पर भी गहरा प्रभाव डाले बिना



(१) हिंदुश्रो का बुद्धावतार [राजपूताना म्यूजियस्, श्रजमेर]

न रहा। हिंदुओं ने बुद्ध को भी विष्णु का नवाँ अवतार मानकर बैाद्ध जनता का ध्यान अपनी स्रोर स्राकिषत कर लिया। दोनों धर्मों मे इतनी समानता वढ़ गई कि वैद्ध श्रीर बोद्ध धर्म के पतन हिंदू दंतकथाओं में भेद करना कठिन हो गया। के कारण इसका स्वाभाविक परिणास यह हुआ कि लोग बौद्ध धर्म को छोडकर हिंदू धर्म का: जिसमें सब प्रकार की खतं-त्रताएँ थी, त्राश्रय लेने लगे 🗸 वौद्ध धर्म का अहिंसावाद यद्यपि मनी-मोहक था, परंतु क्रियात्मक नहीं रह गया था, । राजाओं की युद्ध करने पड़ते थे, साधारण जनता भी मांसाहार छोड़ना पसंद नहीं करती थी। हिंदु धर्म में ये रुकावटें न थी श्रीर फिर ब्राह्मणें द्वारा बुद्धदेव विष्णु के अवतार मान लिए जाने पर बहुत से बुद्ध-भक्तों की रुचि भी हिंदू धर्म की छोर बढ़ने लगी। अत्यंत प्राचीन काल से ईश्वर पर विश्वास रखती हुई आर्य जाति का चिरकाल तक अनीश्वर-वाद की मानना वहत कठिन था। इसी तरह वैद्धिं का वेदें। पर अविश्वास हिंदुओं की वहुत खटकता था। कुमारिल तथा भ्रन्य त्राह्मणों ने वैद्धों के इन दोनों सिद्धांतों का जारों से खंडन आरंभ किया। उनका यह आंदोलन वहत प्रवल या श्रीर इसका परिग्राम भी बहुत व्यापक हुआ। कुमारिल के बाद ही शंकरा-चार्य के था जाने से इस अदिखन ने थ्रीर भी जार पकड़ा। शंकरदिग्विजय में कुमारिल के द्वारा शंकर की निम्नलिखित श्लोक कहलाया गया है। इससे शंकर के श्रांदोलन की व्यापकता का पता लगता है-

श्रुत्यर्थधर्मविमुखान् सुगतान् निहन्तुं जातं गुहं भुवि भवंतमहं नु जाने ॥ प्रर्थात् वेदार्थ से विमुख बौद्धों को नष्ट करने के लिये प्राप गुह (कार्त्तिकेय) रूप से उत्पन्न हुए हैं ऐसा मैं मानता हूं। इसी तरह दूसरे स्थानीय बाह्यणों ने भी हिंदू धर्म के प्रचार में बहुत सहायता दी। जहाँ हिंदू धर्म की राजधर्म बनाने से बौद्ध धर्म की चित्त हुई वहाँ स्वयं बौद्ध धर्म में भी वहुत सी त्रुटियाँ आ गई थीं; उसके बहुत से संप्रदायों में विभक्त होने का उल्लेख पहले किया जा चुका है, छोटी छोटी वातों के कारण मत-भेद पैदा हो रहे थे। इसके अतिरिक्त बौद्ध भिच्चुओं में बाह्य आडंबर की अधिकता हो जाने के कारण भी जनता की उनपर से श्रद्धा उठती गई। अब बौद्ध भिच्चु वैसं सदाचारी श्रीर महात्मा न रहे थे। उनमें भी अधिकार-लिप्सा, धन-लिप्सा आदि देश आ गए थे। वे मठों श्रीर विहारों में आराम से रहने लगे थे। उन्हें जनता के सुख-दु:खों का अधिक ध्यान न रहा था। इन सब वातों का बौद्ध धर्म पर बहुत धातक परिणाम हुआ। बौद्ध धर्म राज्य की सहायता पाकर जिस वेग से बढ़ा था उसी वेग से, राज्य की सहायता पानर जिस वेग से बढ़ा था उसी वेग से, राज्य की सहायता न पाने तथा अन्य उपर्युक्त बातों से, उसका पतन हुआ।

मीर्यवंश के श्रंतिस राजा बृहद्रथ के देहांत के साथ ही बौद्ध धर्म की अवनित का प्रारंभ हो चुका था। बृहद्रथ को मारकर उसका यांद्ध धर्म के पतन का यांच्छा धर्म के पतन का खामी बन गया। उसने फिर वैदिक धर्म का पच्च प्रह्मा कर देा प्रश्वमेघ यहा किए। संभन्वतः उसने वौद्धों पर अत्याचार भी किया, ऐसा बौद्ध प्रंथों से पाया जाता है। वस्तुतः यहीं से बौद्ध धर्म की अवनित प्रारंभ होती है। उसी काल में राजपृताने में मध्यमिका (नगरी) के राजा पाराशरीपुत्र सर्वतात ने भी अश्वमेध यहा किया। ऐसे ही दिच्चण में आंध्र (सातवाहन) वंशी वैदिश्री शातकणीं के समय में ध्रश्वमेध, राजसूय, दशरात्र आदि यहा हुए। इसी तरह गुप्तवंशी समुद्रगुप्त छीर वाकाटकवंशियों के समय में भ्रश्वमेध आदि कई यहा हुए, जैसा कि उनके समय के शिलालेखादि से पाया जाता है। इस

प्रकार मौर्य-साम्राज्य के ग्रंत से वैदिक धर्म की उन्नति के साथ साथ बौद्ध धर्म का हास होने लगा । फिर वह क्रमशः अवनत होता ही गया। हएन्त्संग के यात्रा-विवरण से पाया जाता है कि उसके समय ग्रर्थात सातवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में वैदिकधर्मावलंवियों की संख्या बढ़ने थ्रीर बौद्धों की घटने लगी थी। वाग्रमट्ट के कथन से पाया जाता है कि शानेश्वर के वैसवंशी राजा प्रभाकरवर्द्धन के ज्येष्ठ पत्र राज्यवर्धन ने अपने पिता का देहांत होने पर राज्यसुख की छोड़कर भदंत ( बौद्ध भिचुक ) होने की इच्छा प्रकट की थी श्रीर ऐसा ही विचार उसके छोटे भाई हुई का भी था, जी कई कारणों से फलीभत न हो सका। हर्ष भी वौद्ध धर्म की ब्रोर बड़ी रुचि रखता था। इन वाती से निश्चित है कि सातवीं शताब्दी में राजवंशियों मे भी. वैदिक धर्म के अनुयायी होने पर भी, बौद्ध धर्म की भ्रोर सदभाव श्रवश्य था। वि० सं० ८४७ (ई० स० ७-६०) के शेरगढ़ (कीटा राज्य) के शिलालेख से पाया जाता है कि नागवंशी देवदत्त ने कोशवर्द्धन पर्वत के पूर्व में एक बौद्ध संदिर श्रीर मठ वनवाया था. जिससे श्रनुमान होता है कि वह वैद्धि धर्मा-वलंबी था। ई० सन् की वारहवीं शताब्दी के ग्रंत तक मगध श्रीर बंगाल को छोडकर भारतवर्ष के प्रायः सभी विभागें में वैद्धि धर्म नष्टप्राय हो चुका था श्रीर वैदिक धर्म ने उसका स्थान ले लिया था।

## जैन धर्म

जैन धर्म भी वौद्ध धर्म से कुछ पूर्व भारतवर्ष मे प्रादुर्भूत हुआ। महावीर का निर्वाण गीतम बुद्ध से पूर्व हो चुका था। उस समय के

वैदिक धर्म के मुख्य सिद्धांत ये थे। जैन धर्म की उत्पत्ति श्रीर उस समय का १-वेद ईश्वरीय ज्ञान है। हिंदू धर्म २-वैदिक देवताओं-इन्द्र, वरुगा ग्रादि-की पूजा।

**म**ं----२

३-यज्ञों में पशुहिंसा।
४-वर्णव्यवस्था।
५-ग्राश्रमव्यवस्था।
६-ग्रात्मा श्रीर परमात्मा का सिद्धांत।
७-कर्मफल श्रीर पुनर्जन्म का सिद्धांत।

महावीर तथा बुद्ध ने उपर्युक्त पहले पांच सिद्धांतों को अस्वीकार किया। महावीर ने केवल दो आश्रम—वानप्रस्थ श्रीर संन्यास—माने, जब कि बुद्ध ने केवल संन्यासाश्रम पर ही जोर दिया। परमातमा को महावोर ने स्वीकार न किया श्रीर बुद्ध ने भी इस पर कोई विचार न किया। बौद्ध धर्म के विषय में हम ऊपर लिख आए हैं इसलिये यहाँ केवल जैन धर्म श्रीर उसकी प्रगति पर कुछ प्रकाश डालने का यह करेंगे।

जैनों के कथनानुसार महावीर २४वें तीर्थं कर थे। उनसे पूर्व २३ तीर्थं कर हो जुके थे। संभवतः यह कल्पना बैद्धों के २४ बुद्धों की कल्पना का अनुकरण हो, अथवा बौद्धों ने जैनों से यह ली हो। महावीर राजा सिद्धार्थ चित्रय के पुत्र वैशाली में उत्पन्न हुए; उन्होंने तीस वर्ष की अवस्था में दीचा लो और वारह वर्ष तक छद्मवेश में रहकर कठिन तपस्या की। उसके बाद उन्होंने अपने मत का प्रचार आरंभ किया और ७२ वर्ष की अवस्था में उनका निर्वाण हुआ।

जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत ये हैं। जैन धर्मावलंबी जीव, श्रजीव, ध्राश्रव ( मन, वचन ध्रीर शरीर का व्यापार एवं शुभाशुभ के बंध की धर्म के मुख्य सिद्धांत का हेतु), संबर ( ग्राश्रव का रोकनेवाला ), बंध, निर्जरा ( बंधकर्मों का चय ), मोच, पुण्य श्रीर पाप नौ तक्त मानते हैं। जीव अनादि ध्रीर अनंत है। जीव अर्थात् चैतन्य भ्रात्मा कर्म का कर्त्ता ध्रीर फल का भोक्ता है। पृथ्वी, जल, श्रिम, वायु श्रीर वनस्पति यह सब व्यक्त श्रीर अव्यक्त क्रप से

चैतन्य गुगावाले हैं। काल, स्वभाव, नियति, कर्म श्रीर उद्यम उत्पत्ति के मुख्य कारण है। इन्हीं पॉच निमित्तों से परमाणु (पुद्गल) नियमपूर्वक ग्रापस में मिलते हैं, जिससे जगत की प्रवृत्ति होती है श्रीर यही कर्म के फल देते हैं। जीव के साथ कर्मी का संयोग रहने से उनके भोग के वास्ते वह बार बार शरीर धारण करता है। जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान श्रीर सम्यक चरित्र द्वारा कर्मों के बंधन से छूटकर अपने रूप में स्थित होता है। ये तीनों जैन धर्म के रत हैं। मुक्ति का मुख्य साधन केवल ज्ञान है। शरीर छोडने के बाद मक्त चैासठ हजार योजन लंबी शिला पर श्रधर में स्थित होकर सदा श्रपने ही ज्ञान मे लोकालोक देखता हुआ आनंद से रहता है। जैन लोग सृष्टि का कर्चा ईश्वर की नहीं मानते। उनके मतानुसार यह सृष्टि अनादि और अनंत है। प्रलय होने के समय वैताह्य पर्वत में सब प्रकार के जीवें के जोड़े रह जाते हैं, उन्हीं से फिर सृष्टि का प्रारंभ होता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द ग्रीर किया से रहित अतीद्रिय, अविनाशी, अनुपाधि, अवंध, अक्लोशी, अमृतिं, शुद्ध चैतन्य रूप आतमा ही निश्चय देव है। इससे पृथक कोई ईश्वर नहीं। म्रात्मस्वरूप का यथार्थ बोघ करनेवाला मनुष्य ईश्वरपद की प्राप्त हो जाता है। मनेागुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति के साथ पंच महाव्रत (श्रहिसा, सत्य-भाषण, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य थ्रीर श्रपरिश्रह) तथा चमा, निरिममानता, रुष्णात्याग, तप, संयम, सत्य, शौच, अकिंचन और ब्रह्मचर्य ब्रादि श्रमण्यमाँ का पालन करनेवाला गुरु होता है। श्रीर श्रहिसा जैनों का मुख्य धर्म है; वे वेदों की नहीं सानते। उनमे व्रत उपवास **ग्रीर तपस्या का विशेष महत्त्व है।** कई देवी देवताग्रों को भी जैनी भानते हैं। कई साधुद्यों ग्रादि के ग्रनशन व्रत से प्राय छोड़ने के उदाहरण भी मिले हैं \*।

अवगमंदिरलाल जैनी, श्रावट लाइंस श्राफ जैनिज्म; पृष्ठ ७—६६

बैद्धि धर्म थ्रीर जैन धर्म में बहुत सी समानताओं की देखकर कुछ यूरोपीय विद्वानों ने संदेह किया है कि ये धर्म एक ही स्रोत से निकले हैं श्रीर बुद्ध महावीर का शिष्य था। पीछे से यह दे। मर्तों में वट गया। का पार्थक्य यह ठीक नहीं है। दोनों धर्म भिन्न भिन्न हैं। अशोक के एक धर्म-लेख में निर्मिथों ( जैनों ) श्रीर त्राजीवकों के लिये धर्ममहामातृकों को नियुक्त करने का उल्लेख मिलता है। स्वयं बुद्ध गृह-स्थाश्रम छोड़ने के बाद ऐसे साधुओं के साथ रहे थे, जो तपोमय जीवन व्यतीत करते थे। संभवत: ये जैन होंगे श्रीर इन्हीं के संग मे रहकर बुद्ध ने इनकी बहुत सी वार्तों का बैद्ध धर्म में समावेश कर लिया हो। वैद्धि धर्भ की तरह जैन धर्म भी दो मुख्य विभागीं-—दिगंबर श्रीर श्वेतांबर-में विभक्त हो गया। दिगंबर साधु नग्न रहते हैं श्रीर श्वेतांबर सफेद या पीले कपड़े पहनते हैं। इन जैन धर्म के संप्रदाय देंगों शाखाओं के सिद्धांतों में विशेष मतभेद नहीं है। दिगंबर स्त्री का मोच होना नहीं मानते श्रीर श्वेतांवर' मानते हैं। दिगंबर तीर्थंकरों की प्रतिमा पूजते हैं, परंतु श्वेतांबरों की तरह पुष्प, धूप श्रीर वस्त्राभूषण से पूजा नहीं करते। उनका कहना है कि तीर्थंकर वीत-राग थे, फिर इस प्रकार राग्युक्त द्रव्यादि से सेवा कर उनकी सरागी बनाना महापाप है। यह भेद कब हुआ, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

यद्यपि बैद्धि मत की अपेक्षा जैन मत का प्राहुर्भाव पहले हुआ था, तथापि उसका बैद्धि धर्म के समान प्रचार नहीं हुआ । इसके कई कीन धर्म का अधिक प्रचार न होने के कारण यधि काल तक प्रंथक्ष्य मे परिणत नहीं किए गए। ऐसा माना जाता है कि ई० सन् की पाँचवीं शताब्दी के मध्य में देविधिगिया च्याश्रमण ने वलमी की धर्मपरिषद् में उनके धर्मश्रंथों को लिपिबद्ध कराया। बैद्धि मिचुओं का जीवन जैन साधुओं की अपेचा अधिक सरल और कम कठोर एवं तपस्यामय होता था, जिससे भी लोगों का आकर्षण बौद्ध मत की ओर अधिक हुआ। फिर जैन धर्म को राजधर्म बनाकर उसका प्रचार करनेवाले राजा कम मिले, जैसे कि बौद्ध धर्म को अशोक और कनिष्क आदि मिले थे। केवल कलिंग के राजा खारवेल ने, जो ई० सन की दूसरी शताब्दी के आस-पास हुआ था, जैन धर्म को खोकार कर उसकी कुछ उन्नति की। इन कारणों से जैन धर्म का प्रचार वहुत शनैः शनैः हुआ।

हमारे निर्दिष्ट काल में जैन धर्म का प्रचार आंध्र, तामिल, कर्ना-टक, राजपूताना, गुजरात, मालवा तथा बिहार थ्रीर उड़ीसे के कुछ भाग में था। दिचिया में ही जैनों ने स्रपने जैन धर्म की क्वति मत का विशेष प्रचार किया। वहाँ वे संस्कृत और अवनति भाषा के शब्दों का बहुत प्रयाग करते थे जिसका परिशाम यह हुआ कि दिच्छ की तामिल, आंध्र आदि भाषाओं मे संस्कृत के बहुत से शब्द मिल गए। जैनों ने वहाँ पाठशालाएँ भी खीलीं। स्राज भी वहाँ बालकों की वर्णमाला सिखाते समय पहला वाक्य 'ऊँ नम: सिद्धम्', पढ़ाया जाता है, जो जैनों की नमस्कार-विधि है। दिचाए में कई राजाकों ने जैन धर्म की आश्रय दिया। वामिल प्रदेश में पांड्य थ्रीर चेल राजाग्री ने जैन गुरुश्री की दान दिए, उनके लिये महुरा के पास मंदिर श्रीर मठ बनवाए। शनै: शनै: जैनों में मी मूर्तिपूजा का प्रचार बढ़ा श्रीर तीर्श्वकरों की मूर्तियाँ बनने लगीं। हमारे निर्दिष्ट समय के मध्य काल से इस धर्म का उधर हास होना भी प्रारंभ हो गया।

<sup>\*</sup> सी॰ वी॰ वैद्य ; हिस्ट्री आफ़ मीडिएवल इंडिया; जिल्द ३, पृष्ठ ४०४-६।

शैव-मत के प्रचारकों ने वहाँ जैन धर्म की बहुत चित पहुँचाई। चाल राजाओं ने, जा पीछे शिव के भक्त हो गए थे, जैन धर्म का वहाँ से उठाने के लिये पर्याप्त प्रयक्ष किया। राजराज चेलि ने मदुरा के मंदिर में बहुत से शैव साधुत्रों की प्रतिमाएँ बनवाकर रखवाई'। कर्नाटक में पहले चालुक्यों ने जैन धर्म की वहत सहा-यता पहुँचाई थी थ्रीर दिचण के राष्ट्रकूटों के समय (ई० स० ८००-१००० ) में जैन धर्म वहुत उन्नत हुआ था। पिछले चालुक्य राजाध्री ने (ई० स० १०००--- १२००) शैव धर्म स्वीकार किन धर्म को वहाँ से उठाने का प्रयत्न किया। जैन प्रतिमाएँ उठाकर वहाँ पाराधिक देवताओं की प्रतिमाएँ फिर से रक्खी गईं। तंगभदा से परे के कर्नाटक प्रदेश से गंगवंशी राजा जैन थे। ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में चोल राजाओं ने गंगवंशी राजा का परास्त कर दिया। शनै: होयसल राजाओं ने गंगबाड़ि पर अधिकार कर लिया। वे भी पहले जैन थे, परंतु रामानुज ने विष्णुवर्धन को वैष्णुव वनाकर मैसूर में वैष्यव मत का प्रचार प्रारंभ कर दिया। इस तरह प्रायः संपूर्ण दिच्या में जैन धर्म क्रमश: चीगा होता गया। इस अवनति के मुख्य कारण शैव मत का प्रचार श्रीर वहां के राजाश्रों का जैनियों पर श्रत्याचार ही थे। उड़ीसा में भी शैव मत ने आकर उसके पैर उखाड दिए। वहाँ के राजाओं ने जैन धर्म पर ग्रत्याचार कर उसे नष्ट कर दिया\*।

जब दिचाण में जैन धर्म का इस तरह हास हो रहा था, पश्चिम में वह वढ़ने श्रीर समृद्ध होने लगा। राजपूताना, मालवा श्रीर गुजरात में यह धर्म बहुत बढ़ने लगा, यद्यपि इन प्रदेशों के राजा भी शैव थे। जैन श्राचार्य हेमचंद्र जैन धर्म की इस वृद्धि का मुख्य कारण था। हेमचंद्र गुजरात मे एक श्वेतांवर वैश्य के यहाँ १०८४

 <sup>\*</sup> सी० वी० वैद्य; हिस्ट्री आफ़ मीडिएवळ इंडिया; जिल्द ३, पृ० ४०६-१०।

ई० में उत्पन्न हुन्रा था। पढ़-लिखकर वह अनहिलवाड़ा के जैन उपात्रय का आचार्य हुन्रा। वह संस्कृत और प्राकृत का वड़ा भारी विद्वान था। उसने द्वात्रयमहाकान्य, देशीनाममाला, संस्कृत और प्राकृत के न्याकरण आदि अनेक प्रंथ लिखे। गुजरात के राजा जयसिह (सिद्धराज) श्रीर कुमारपाल पर उसका वहुत प्रभाव था। कुमारपाल ने जैन धर्म स्त्रीकार कर उसकी उन्नति के लिये वहुत प्रयक्ष किया, जिससे गुजरात, काठियावाड़, कच्छ. राजपूताना श्रीर मालवे में जैन धर्म का प्रचार बहुत हुन्ना :

इन प्रदेशों के अतिरिक्त शेष भारत में जैन धर्म का प्रचार नहीं के बरावर हुआ। पीछे से कहीं कहीं मारवाड़ी ज्यापारियों ने जैन-मंदिर ज़क्तर बनवाए हैं, परंतु जैन धर्म के अनुयायी वहुत थोड़े ही रह गए हैं।

## ब्राह्मण धर्म

भारतवर्ष में वहुत प्राचीन काल से वैदिक धर्म प्रचलित था। ईश्वर की उपासना, यह करना तथा वर्णव्यवस्था आदि इसके मुख्य ग्रंग थे। यह में प्रगु-हिंसा भी होती थी। श्रंग थे। यह में प्रगु-हिंसा भी होती थी। ईश्वर की उपासना उसके भिन्न भिन्न नामों के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में होती थी। प्रायः सारे भारतवर्ष में वैदिक धर्म का प्रचार था। वौद्ध धर्म की उन्नति के समय में उसे राज्य की सहायता मिलने के कारण हिंदू धर्म का प्रचार शनैः शनैः कम होता गया, श्रीर जैन धर्म ने भी इसे कुछ हानि पहुँचाई। वौद्ध श्रीर जैन धर्मों की उन्नति के समय में भी वैदिक धर्म था हिंदू धर्म चीण तो हुआ, परंतु नष्ट नहीं हुआ। ज्योंही वौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा त्योंही हिंदू धर्म ने वहुत वेग से उन्नति आरंभ की श्रीर वह वहुत विकसित तथा पल्लवित होने लगा।

<sup>·</sup> सी॰ वी॰ वैद्य; हिस्ट्री श्राफ़ मीडिएवल इंडिया; जिल्द २, पृ॰ ४११।

बैद्धि धर्म से ही हिंदूधर्मावलंबियों ने बहुत सी बार्ते सीलीं। उपास्यदेवों की पूजा के लिये उनकी मूर्तियों की कल्पना हुई। मूर्तिपूजा
कब से प्रचलित हुई, यह नहीं कहा जा
बाह्य धर्म में मूर्ति - सकता। सबसे प्रथम ई० पूर्व २०० के नगरी
पूजा का प्रचार
के शिलालेख में संकर्षण श्रीरवासुदेव की मूर्तिपूजा के लिये मंदिर बनाने का उल्लेख मिलता है। यह मूर्तिपूजा
का सबसे प्राचीन लिखित उदाहरण है। इससे ज्ञात होता है कि
यह प्रथा उससे बहुत पहले प्रचलित हो चुकी थी। हिंदू धर्म का
ज्यों ज्यों पुन: प्रचार बढ़ता गया त्यों त्यों उसमें भिन्न भिन्न श्राचार्यों
ने धार्मिक संप्रदाय भी बनाने शुक्त किए। सबसे पहले हम वैध्यव
संप्रदाय पर क्रुद्ध विचार करेंगे।

भगवद्गीता के विराट् रूप के वर्णन को जन्य में रखकर सात्वतों (यादवों) ने वासुदेव की भक्ति के प्रचार के लिये उनकी उपासना चलाई, जो सात्वत या भागवत संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध बैष्णाव संप्रदाय का उद्भव हुई। लोगों में कर्मकांड श्रीर बड़े यहां से घृणा उत्पन्न हो गई थी। इसलिये उन्होंने इस भक्तिमार्ग की बहुत पसंद किया, भक्तिमार्ग का प्रचार होने पर समय पाकर विष्णु की मूर्तियाँ भी बनने लगीं, इसका काल अनिश्चित है; परंतु नगरी के उपर्युक्त शिलालेख में, जो ई० पूर्व २०० का है, संकर्षण श्रीर वासुदेव की पूजा के लिये शिलाप्राकार बनाने का उल्लेख है। इससे पहले मूर्ति का उल्लेख शिलालेखों में नहीं मिलता। तो भी ईसवी सन् पूर्व की चैार्था शताब्दी का लेखक मेगास्थनीज मथुरा के शुरसेनी यादवों के संबंध में हैरिक्लिस (हरिकुष्ण, वासुदेव) की पूजा का उल्लेख करता है। पाणिनि ने भी अपने सूत्रों में वासुदेव के नाम का उल्लेख किया है, जिस पर टीका करते हुए पतंजलि ने वासुदेव की श्राराध्य देवता कहा है। त्र्रनुमान होता है कि पाणिनि के समय (ई० पूर्व ६००) मे

(२) शेपरायी विन्धु (नाराय**र्थ)** [ त्रिवेंद्रम् ]

भी वासुदेव की पूजा प्रचितत है। चुकी थी श्रतः भागवत संप्रदाय तथा मृर्ति-पूजा उससं भी प्राचीन होगी\*।

वैष्णाव संप्रदाय ने वैदिक धर्म के यज्ञ यागादि नहीं छोड़े। इस संप्रदाय के लोग भी अव्यवमेधादि वड़े वड़े यज्ञ करते रहे, जिनमें

पश्चहिंसा होती रही । पीछे से वैष्णवों ने वौद्ध बैष्णव धर्म के सिद्धांत धर्म से प्रभावित होकर श्रहिंसा की प्रधा-धीर उसका प्रचार नता दी। भागवत संप्रदाय का मुख्य प्रथ पंचरात्र संहिता है। इस संप्रदायवाले श्रमिगमन (मंदिरों मे जाना). उपादान ( पूजा की सामग्री एकत्र करना ), इज्या ( पूजा ), स्त्राध्याय ( मंत्रों का पढ़ना ) श्रीर योग से भगवान का साचात्कार होना मानते थे। फिर वैध्यावों ने विष्णु के चौवीस अवतारों---ब्रह्मा, नारद, नर-नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋपभदेव, पृथु, मत्त्य, कूर्म, धन्वंतरि मोहिनी, नृसिंह, वामन, परशुराम, वेदव्यास, राम, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, किल्क, इंस श्रीर हयगीव—की कल्पना की; जिनमें से दस अनतार--मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, ऋष्ण, बुद्ध थ्रीर कल्कि-मुख्य माने गए। बुद्ध धीर अध्यम को हिंदुओं के अवतारों में स्थान देने से निश्चित है कि बौद्ध श्रीर जैन धर्म का प्रभाव हिंदू धर्म पर पड़ गया था, श्रीर इसलिये उनके प्रवर्तक विष्णु के अवतारों में सिमालित किए गए। संभव है कि चौबीस अवतारों की यह कल्पना भी बौद्धां के २४ बुद्ध श्रीर जैनें। के २४ तीर्धकरों की कल्पना के अनुकरण पर हुई हो। विष्णु के मंदिर ई० सन् पूर्व २०० से लेकर हमारे निर्दिष्ट काल तक ही नहीं, श्रव तक बराबर वन रहे हैं। शिलालेखों, ताम्रपत्रों एवं प्राचीन प्रंथों में विष्णु-पूजकों का वर्णन मिलवा है। दिच्या में भागवत संप्रदाय का

<sup>#</sup> सर रामकृष्ण गोपाछ भांडारकरकृत वैष्ण्विज्म, शौविज्म एंड श्रद्र माइनर रिकिजस सिस्टम्स, पृष्ठ द~ः०।

प्रचार नवीं शताब्दी के आसपास हुआ और उधर के आलवार राजा कृष्ण के परम भक्त थे। पीछे से आलवार भी राम के भक्त होने लग गए। यह आश्चर्य की बात है कि राम के विष्णु के अवतार होते हुए भी दसवीं शताब्दी तक उनके मंदिरों या मूर्तियों के होने का कहीं पता नहीं लगता; और कृष्ण के समान राम की भक्ति प्राचीन काल में रही हो, ऐसा नहीं पाया जाता। पीछे से राम की भी पूजा होने लगी और राम-नवमी आदि त्यौहार मनाए जाने लगे ॥।

शंकराचार्य के अद्वैतवाद के प्रचार से भक्ति-मार्ग की गहरा धक्का लगा। आत्मा और ब्रह्म में एकता होने पर किसी की भक्ति

की आवश्यकता न रही, इसलिये रामानुज ने. रामानुजानार्यं का जिसका जन्म १०१६ ई० में हुन्ना, भक्ति-मार्ग विशिष्टाह्य त संप्रदाय का प्रचार करने के लिये अद्वैतवाद का खंडन करना प्रारंभ किया। इस समय के चोल राजा ने, जो शैव था, रामानुज की वैष्णव धर्म में भक्ति देखकर उसे सताया. जिससे वह भागकर द्वारसमुद्र के यादवों के पास पहुंचा और वहीं उसने अपना कार्य द्यारंभ किया। फिर मैसूर के राजा विष्णुवर्द्धन की वैष्णुव बनाकर वह दिचाए मे अपना प्रचार करने लगा। उसने लोगों को बताया कि भक्तिमार्ग के लिये ज्ञानयोग ग्रीर कर्मयोग दोनों की भावश्यकता है। यज्ञ, व्रत, तीर्थयात्रा, दान भ्रादि से भ्रात्मा की शुद्धि होती है। ज्ञानयोग भक्ति की ग्रेगर ले जाता है श्रीर भक्ति से ईश्वर का साचात्कार होता है। जीवात्मा श्रीर जगत दोनें। ब्रह्म से भिन्न होने पर भी वस्तुत: भिन्न नहीं हैं। सिद्धांत में ये एक ही हैं, परंतु कार्यरूप मे एक दूसरे से भिन्न ग्रीर विशिष्ट गुणों से युक्त हैं। इस संप्रदाय के विशेष दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन दर्शन

<sup>\*</sup> सर रामकृष्ण गोपाल भांडारकरकृतः, वैष्णविज्ञम, शौविष्म एंड श्रदर माइनर रिजिजस सिस्टम्सः पृ० ३६—४७।

के संबंध में किया जायगा। रामानुज के इस संप्रदाय का प्रचार दक्षिण में अधिक और उत्तर में कम हुआ।

ग्यारहवीं सदी श्रीर उसके पीछे के वैष्णव श्राचार्यों का मुख्य उद्देश्य ग्रहेंतवाद की दूर करके भक्ति संप्रदाय स्थापित करना था। यद्यपि रामानुज ने विशिष्टाद्वैत संप्रदाय चला-मध्वाचार्य श्रीर बनका संप्रदाय कर शंकर के श्रद्धेत के प्रसाव की नष्ट करने का प्रयत्न किया, तथापि वह उसमे पूर्णतया सफल न हुआ । विशिष्टाद्वेत के सिद्धांतों से ब्रह्म और जीव में परस्पर मेद सिद्ध न हुचा, इसलिये बारह-वीं शताब्दी के वैष्णव आचार्य मध्वाचार्य की विशिष्टाहैं व संतुष्ट न कर सका। उसने परमात्मा, आत्मा श्रीर प्रकृति तीनोंको भिन्न मानकर अपने नाम से 'मध्य' संप्रदाय चलाया। इसके दार्शनिक सिद्धांतों का परिचय हम दर्शन की प्रकरण में होंगे। मध्वाचार्य का जन्म शक संवत १११६ (ई० स० ११६७) में हुआ था। उसने भी वेदांत-दर्शन श्रीर उपनिषदों का अपने सिद्धांतों के श्रतकुल भाष्य किया। किसी प्रामाणिक पंथ का आश्रय लिये बिना सफलता का मिलना कठिन था, इसलिये रामायग्रवर्थित राम श्रीर सीता की मृतियों की पूजा पर उसने जोर दिया श्रीर अपने शिष्य नरहरितीर्थ की जगनाय ( उड़ीसा ) में राम और सीता की मृतियाँ लाने की भेजा। हरितीर्थं के अतिरिक्त उसके प्रमुख शिष्य पद्मनाभतीर्थ, माधवतीर्थ श्रीर श्रत्तोभ्यतीर्थ थे। मध्व संप्रदायवाले वैराग्य, शम, शरखागति ( ईश्वर के शरण में अपने की सौंप देना), गुरुसेवा, गुरुसुख से श्रध्ययन, परमात्मभक्ति, श्रपने से बड़ों में भक्ति, समवयस्क्री में प्रेम श्रीर श्रपने से छोटों पर दया, यह, संस्कार, सब कार्य हरि के समर्पण करना तथा उपासना भादि अनेक साधनी से मोच की प्राप्ति

<sup>ं</sup> सर रामकृष्ण गोपाळ मांडारकरकृत; वैष्णविज्म, श्रोविज्म एंड अद्र माइनर रिक्किस किस्टम्स; ए० ४१-४७।

मानते हैं। मध्व के अनुयायी मस्तक पर दे। सफेद सीधी रेखाएँ डालकर बीच में एक काली रेखा खींचते हैं और मध्य में लाल बिंदु लगाते हैं। इनके वस्तों पर भी बहुधा शंख, चक्र, गदा आदि के चित्र छंकित होते हैं। इस संप्रदाय का प्रचार दिच्यों कर्नाटक में अधिक है। मध्याचार्य के बाद भी वैष्णवों में बल्लभ आदि संप्रदायों का उदय हुआ, परंतु वे हमारे समय से पीछे के हैं ।

विष्णु की मूर्ति पहले चतुर्भुज होती थी या द्विभुज, इसका ठीक निश्चय नहीं हो सकता, क्योंकि पॉचवीं शताब्दी के पूर्व की

विष्णु की मूर्ति विष्णु की तिम् सिन्न प्रायुध दिए गए। ऐसी भी कुछ मूर्तियाँ हो जी सिन्न साथों से सिन्न सिन्न

विष्णु के समान शिव की भी उपासना और पूजा शुरू हुई श्रीर उसके उपासक उसी को सृष्टि का कर्ता धर्ता श्रीर हर्ता मानने लगे। इस संप्रदाय के श्रंथ 'ग्रागम' नाम से प्रसिद्ध हुए। इस मत को

<sup>\*</sup> सर रामकृष्ण गोपाल मांडारकर-रचितः, वैष्णविज्ञम, शैविज्ञम एंड श्रदर माइनर रिलिजस सिस्टम्सः, पृ० १७—६१।

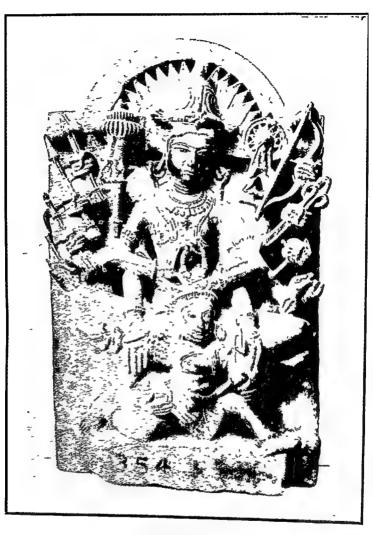

(३) विष्णु की चौदह हाथवाली सूर्ति [राजपूताना स्यूजियस्, श्रजसेर ]



( ४ ) विष्णु की त्रिमृर्ति [ राजपुताना म्यूजियम्, श्रजमेर ]



( १ ) शिव की त्रिमूर्ति [ धारापुरी ]

माननेवाले भिन्न भिन्न प्रकार की शिव की मूर्तियाँ वनाने धीर पूजने वे शिव की मर्ति के या ता छोटे स्तंभ की आकृति का गोल लिग, या ऊपर का भाग गोल श्रीर चारों तरफ शैव संप्रदाय चार मुख बनाने लगे : ऊपर का भाग विश्व या ब्रह्मांड का सूचक श्रीर चारों तरफ के मुखों में से पूर्ववाला सूर्य का. उत्तरवाला ब्रह्मा का, पश्चिमवाला विष्णु का श्रीर दिच्छवाला रुट्ट का सूचक होता था। कुछ मूर्तियाँ ऐसी भी मिली हैं, जिनके चारी श्रीर मुख नहीं, किंतु इन चारो देवताओं की मूर्तियाँ ही यनी हुई हैं। कुछ ऐसी मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जिनमें ऊपर तो चारों मुख हैं श्रीर नीचे उनके सूचक देवताथीं की खड़ी मृर्तियाँ वनी हैं। इन मृर्तियां को देखने से अनुमान होता है कि उनके बनानेवालों का यही मतन्य होगा कि जगत का निर्माता शिव श्रीर ये चारों देवता उसी के नाम के भिन्न भिन्न रूप हैं। शिव की विशालकाय त्रिमृति भी कहीं कही पाई जाती है। उसके छ: हाथ, जटा सहित तीन सिर श्रीर तीन मुख होते हैं, जिनमें से एक रोता हुआ होता है, जो शिव के रुट कहलाने का सूचक है। उसके मध्य के दे। हाथों में से एक में बीजीरा तथा दूसरे में माला. दाहिनी तरफ के दो हाथों में से एक में सर्प थीर दूसरे में खप्पर थीर वाई थीर के देा हाथों मे से एक से पतले दंड सी कोई वस्तु और दूसरे में ढाल या काच की आकृति का कोई छोटा सा गोल पदार्थ होता है। त्रिमृति वेदी के ऊपर दीवार से सटी रहती है थ्रीर उसमे छाती से कुछ नीचे तक का ही हिस्सा होता है। त्रिमूर्ति के सामने मूमि पर बहुधा शिवलिंग होता है। ऐसी त्रिमूर्तियाँ बंबई से ६ मील दूर के घारापुरी (Elephanta) नामक टापू, चित्तौड़ के किले, सिरोही राज्य ग्रादि कई स्थानों में देखने में आई हैं, जिनमें सबसे पुरानी घारापुरीवाली है। शिव के ताण्डव-नृत्य की पाषाण या घातु की मृर्तियाँ भी कई जगह मिली हैं

शैव संप्रदाय सामान्य रूप से पाशुपत संप्रदाय कहलाता था, फिर उसमे लकुलीश संप्रदाय का प्रादुर्माव हुआ, जिसकी उत्पत्ति के संबंध में ई० स० -६७१ के शिलालेख में लिखा शैव संप्रदाय की है कि पहले भड़ोंच में विष्णु ने भृगु मुनि की भिन्न भिन्न शाखाएँ श्रीर शाप दिया, तो भृगु ने शिव की आराधना उनके सिद्धांत कर उनको प्रसन्न किया। इस पर उसके सम्मुख द्वाय में लकुट (ढंडा) लिए हुए शिव का कायावतार हुआ। हाथ में लक्कट लिए होने से वह लक्कटीश ( लक्कलीश अथवा नक्क-लीश) कहलाया श्रीर जिस स्थान में वह अवतार हुआ, वह कायावतार (कारवान, वड़ीदा राज्य में ) कहलाया. श्रीर लकुलीशों का मुख्य स्थान समभा गया। लक्कलीश की कई मृर्तियाँ राजपूताना, गुज-रात, काठियावाड़, दिचण ( मैसूर तक ), वंगाल और उड़ीसा मे पाई जाती हैं, जिससे ज्ञात होता है कि यह संप्रदाय वहुधा सारे भारत-वर्ष में फैल चुका था। उस मृति के सिर पर वहुधा जैन मूर्तियो के समान केश होते हैं, वह द्विभुज होती है, उसके दाहिने हाथ मे बीजोरा श्रीर वाएँ में लक्कट होता है। वह मृर्ति पद्मासन बैठी हुई होती है। लक्कलीश के कर्ष्वरेता होने का चिह्न (कर्ष्वेलिंग)

लकुलीश के चार शिष्यों—कुशिक, गर्ग, मित्र और कौरुष्य— के नाम लिंग पुराण (२४—१३१) में मिलते हैं, जिनके नाम से चार शैव उपसंप्रदाय चले। आज लकुलीश संप्रदाय को मानने-वाला कोई नहीं रहा और अब सर्वसाधारण में से भी बहुत थोड़े से लोग लकुलीश नाम से परिचित हैं। पाशुपत संप्रदाय के लोग महादेव को ही सृष्टि का कर्जा, धर्जा और हर्जा समक्ते हैं। योगा-भ्यास और भस्मस्तान को वे आवश्यक समक्ते हैं और मोच को मानते हैं। ये छः प्रकार की—हास, गान, नर्तन, हुडुक्कार (बैल

मूर्ति में वना रहता है।



(६) छक्कतीश ( छक्कटीश ) की सूर्ति [ राजपूताना स्यूजियस्, श्रक्षसेर ]

की तरह आवाज करना ), साष्टांग प्रिष्यात ख्रीर जपिकवाएँ करते हैं। इसी तरह और भी बहुत सी कियाएँ हैं, जिन्हे इस संप्रदाय-वाले करते हैं। शैव संप्रदाय के लोगों का विश्वास है कि जीवों के कर्मानुसार शिव फल देता है। पशु या चेत्रज्ञ जीव, नित्य श्रीर श्राप्त है। जब वह पाशों (माया का एक रूप) से छूट जाता है तव वह भी शिव हो जाता है, पर महाशिव की तरह स्वतंत्र नहीं होता। कर्म श्रीर पाश माया ही है। जप श्रीर योगसाधना स्रादि को भी ये मुख्य स्थान देते थे। शैवो के अन्य दे। संप्रदायों— कापालिक श्रीर कालामुख-के श्रतुयायी शिव के भैरव श्रीर कड़ रूप की उपासना करते हैं। इन दोनों मे विशेष भेद नहीं है। इनके छ: चिह्न-माला, भूषण, कुंडल, रत्न, भस्म ग्रीर उपनीत-मुख्य हैं। इनका विश्वास है कि ऐसा करने से मनुष्य श्रावागमन के चक्कर से छूट जाता है। इस संप्रदाय के माननेवाले मनुष्य की खेापड़ी मे खाते हैं. श्मशान की राख से शरीर मलते तथा उसे खात भी हैं. एक खंडा श्रीर शराव का प्याला श्रपने पास रखते श्रीर पात्रस्थित देवता की पूजा करते हैं। इन वातों को वे इहलोक श्रीर परलोक से इच्छापृतिं का साधन समभते हैं। 'शंकरदिग्विजय' मे माधव ने शंकर के एक कापालिक से मिलने का उल्लेख किया है। वाग ने 'हर्पचरित' में भी एक भयंकर कापालिक आचार्य का वर्णन किया है। भवभूति ने 'मालवीमाधव' में खोपड़ियों की माला पहने हुए कपाल कंडला नाम की एक की का नर्शन किया है। इन दोनों संप्रदायों के साधुत्रों का जीवन बहुत भयंकर था। इस संप्रदाय के श्रनुयायी साधु ही होते थे, सामान्य जनता नहीं। श्रव ते। इस संप्रदाय का अनुयायी शायद ही कोई हो।

काश्मीर में भी शैनधर्म का प्रचार विशुद्ध रूप में था। वसुगुप्त ने इस संप्रदाय का मूल प्रंथ 'स्पंदशास्त' लिखा, जिसकी टीका उसके शिष्य कल्लट ने, जो श्रवन्तिवर्मा (८५४ ई०) के समय में था, स्पन्द-कारिका के नाम से की। इनका मुख्य सिद्धांत यह था कि पर-मात्मा मनुष्यों के कर्मफल की श्रयेचा न कर अपनी इच्छा से ही किसी सामग्री के विना सृष्टि की पैदा करता है।

काश्मीर में सीमानंद ने दसवीं सदी में शैव संप्रदाय की एक शाखा—प्रत्यभिज्ञा संप्रदाय—का प्रचार किया। उसने 'शिवदृष्टि' नामक ग्रंथ लिखा। इसमें श्रीर प्रथम शाखा में श्रिवक भेद नहीं है।

जिस समय वैष्णुवधर्म ग्रहिंसा ग्रादि को लिए हुए नए रूप में स्रांघ्र श्रीर तामिल प्रदेश तथा पूर्व में शैव संप्रदाय के विरोध में फैल रहा था, उस समय कर्नाटक में एक नवीन शैव संप्रदाय का जन्म हुआ। कानडी भाषा के 'वसव पुराख' से पाया जाता है कि कलचुरि राजा विज्जल के समय ( वारहवीं सदी ) में बसव नामक ब्राह्मण ने जैनधर्म को नष्ट करने की इच्छा से लिंगायत (वीर शैव) मत चलाया। उसके गुणों को देखकर विज्ञल ने उसे अपना मंत्री नियत किया और वह जंगमें ( लिंगायत संप्रदाय के धर्मीपदेशकों ) के लिये वहुत द्रव्य खर्च करने लगा। डाक्टर फ्लीट के कथनानुसार एकांत इस संप्रदाय का प्रवर्त्तक था, वसव तो इसका एक उत्तम प्रचा-रक मात्र था। ये जैनों के शत्रु थे श्रीर उनकी मूर्तियाँ फिँकवाते थे। इस संप्रदाय में अहिंसा की मुख्य स्थान दिया गया था। इसमें हिंदू समाज के प्रधान अंग वर्शव्यवस्था की कोई स्थान नहीं मिला थीर न संन्यास या तप को ही कोई मुख्यता प्राप्त हुई। वसव ने कहा कि प्रत्येक प्राणी की, चाहे वह जंगम ही क्यों न हो, ध्रपने श्रम से कमाना चाहिए, न कि भीख साँगकर। उसने सदाचार पर भी वौद्धों भ्रीर जैने। की अपेक्षा कम व्यान नहीं दिया। भक्ति इस संप्रदाय की विशेषता थी। लिंग का चिह्न इस संप्रदाय का सबसे बड़ा चिह्न है। इस संप्रदाय के लोग अपने गले मे शिवलिंग लटकाए रहते हैं

जो चाँदी की डिबिया में रहता है, क्योंकि इनका विश्वास है कि शिव ने अपने तत्त्व की लिंग और अंग में विभक्त कर दिया था। विशिष्टा-हैत से इस संप्रदाय की कुछ समानता है। यह सप्रदाय वैदिक मत से बहुत बातों में भिन्न है। यह्नोपबीत संस्कार की जगह वहाँ दीचा संस्कार होता है। गायत्री मंत्र की जगह वे 'ॐ नमः शिवाय' कहते हैं और यह्नोपबीत की जगह गले में लिग लटकाते हैं।

तामिल प्रदेश में भी शैव संप्रदाय का बहुत प्रचार हुआ। ये शैव, जैनों और वौद्धों के शत्रु थे। इनके धार्भिक साहित्य के ग्यारह संप्रह हैं, जो भिन्न भिन्न समय पर लिखे गए। सबसे अधिक प्रतिष्ठित लेखक तिरुवानसंबंध हुआ, जिसकी मूर्ति तामिल प्रदेश के शैव मंदिरों में पूजा के लिये रखी जाती है। तामिल कि और दार्श- निक अपने प्रथ के प्रारंभ में उसी के नाम से मंगलाचरण करते हैं।

निक अपन अथ के अरम में उसी के नीम से मंगला परिष्य करते हैं। कांचीपुर के शैव मंदिर के शिलालेख से छठी सदी में शैवधर्म के दिख्य में प्रचार होने का पता लगता है। पछव शासक राजसिंह ने, जो कि संभवतः ५५० ई० के ग्रास पास हुआ था, राजसिंहे- श्वर का शिवमंदिर बनवाया। यह निश्चित है कि इनके दार्शनिक सिद्धांत भी श्रवश्य विकसित थे क्योंकि राजसिह के शैव सिद्धांतों में निप्रण होने का उल्लेख शिलालेख में मिलता है, परंतु वे क्या थे, , , यह माल्यम नहीं हो सका ।

हिंदा सृष्टि का उत्पादक, यज्ञों का प्रवर्तक श्रीर विष्णु का एक स्रवतार माना जाता है। हिंदा की मूर्ति चतुर्मुख होती है, परंतु जो मूर्ति दीवार से लगी होती है, उसके तीन मुख ही दिखाए जाते हैं श्रीर परिक्रमावाली मूर्ति के चारों मुख। ऐसी चतुर्मुख मूर्तियाँ

<sup>\*</sup> सर रामकृष्ण गोपाल भांडारकरकृत वैष्ण्विज्म शैविज्म एंड श्रदर माइनर रिजिजस सिस्टम्स; पृष्ठ १११—१४२।

थोड़ी ही देखने में आई है। ब्रह्मा के कई मंदिर अब तक विद्यमान हैं, जिनमें पृजन भी होता है। ब्रह्मा के एक हाथ में सुव होता है, जो यज्ञकर्ना का सूचक है। शिव-पार्वती के विवाहसूचक मूर्ति-समुदाय मे, जो कई एक मिले हैं, ब्रह्मा पुरोहित बताया गया है। ब्रार्चिय की बात यह है कि जैसे विष्णु और शिव के भिन्न भिन्न संप्रदाय मिलते हैं, वैसे नहाा के संप्रदाय नहीं मिलते। यूर्ति-कल्पना में ब्रह्मा विष्णु थीर महेश्वर तीनीं एक ही परमात्मा के रूप माने गए हैं। ब्रह्मा की कई मूर्तियाँ एंसी मिली हैं जिनके ऊपर के एक किनारे पर शिव धीर दूसरे पर विष्णु की छोटी छोटी मृतियाँ वनी हुई हैं। एसे ही विष्णु की मृर्तियों पर शिव और ब्रह्मा की भ्रीर शिव की मृर्तियों पर ब्रह्मा और विष्णु की मृर्तियाँ मिलती हैं। इससे यह स्पष्ट पाया जाता है कि ये तीनों देवता एक ही परमात्मा या ईश्वर के भिन्न भिन्न रूप माने जाते थे। भक्तों ने श्रपनी श्रपनी रुचि के श्रतुसार चाहे जिसकी उपासना प्रचित की। पीछे से इनकी खियों सिहत मूर्तियाँ भी वनने लगीं श्रीर शिव पार्वती की सृतिं के स्रतिरिक्त शिव की 'स्रर्धनारीश्वर' सूर्ति भी मिलती है, जिसमे द्याधा शरीर शिव का द्यीर द्याधा शरीर पार्वती का होता है। ऐसे ही सम्मिलित मूर्तियाँ भी मिलती हैं। शिव थ्रीर विष्णु की सम्मिलित मूर्ति की हरिहर थ्रीर तीनों की सम्मिलित मूर्ति को हरिहर पितामह कहते हैं।

त्रह्मा, विष्णु श्रीर महेश ही मुख्य तीन देवता माने जाते थे। श्रठारह पुराण इन्हीं तीन देवताश्रों के संबंध में हैं। विष्णु, नारदीय,

भागवत, गरुड़, पद्म श्रीर वराह पुराण विज्यु से, मत्स्य, कूर्म, लिंग, वायु, स्कंद श्रीर श्रीप्र पुराण शिव से तथा ब्रह्माण्ड, ब्रह्मवैवर्त, मार्कडेय, भविष्य. वामन श्रीर ब्रह्म पुराण वहुधा ब्रह्मा से संबंध रखते हैं।



(७) ब्रह्मा, विष्णु झार शिव की सूर्ति [ राजपूताना म्यूबियस, अजमेर ] पृष्ठ २६



( ८ ) छक्ष्मीनारायख की मृति ( गरुड़ पर ) [ राजप्ताना म्यूजियम्, श्रजमेर ]



( क्षे ) श्रधंनारीध्वर की मूर्ति । [ महुरा ]

प्रष्ठ २६



( १० ) ब्रह्माणी ( मातृका ) की मृति [ राजपूताना म्यूजियम्, श्रजमेर ]

केवल परमात्मा के सिन्न मिन्न नामें। को ही देवता मानकर उनकी पृथक् पृथक् उपासना प्रारंभ नहीं हुई, किंतु ईश्वर की भिन्न भिन्न शक्तियों और देवताओं की पतियों की भी शक्तिपूजा कल्पना की जाकर उनकी पृथक पृथक पूजा होने लगी। प्राचीन साहित्य को देखने से ऐसी देवियों के वहत से नाम पाए जाते हैं। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैज्यावी, वाराही, नारसिंही और एंद्रो इन सात शक्तियों की मारका कहते हैं। भयकर और रह शक्तियों की कल्पना भी की गई. जिनमें से क़छ के नाम ये हैं-काली, कराली, कापाली, चार्सुडा और चंडी। इनका संबंध कापालिकों और कालामुखों से है। क्रळ ऐसी भी शक्तियों की कल्पना हुई, जो विषय-विलास की ग्रीर ले जानेवाली है। इस प्रकार की देवियाँ आनंद-भैरवी, त्रिपुरसुंदरी श्रीर ललिता आदि · हैं। उनके उपासकों के मंतव्य के अनुसार शिव और त्रिः रहेंदरी के योग से ही संसार बना है। नागरी वर्णमाला के प्रथम अन्तर 'ग्र' से शिव श्रीर ग्रंतिम अत्तर 'ह' से त्रिपुरसुंदरी अभिन्नेत है। इस तरह दोनों का योग 'ग्रहं' कामकला का सचक है \*।

भैरवी चक्र शाक्तों का एक मुख्य मंतन्य है। इसमें ली के गुहा भाग के चित्र की पूजा होती है। शाक्तों मे दो भेद हैं, की लिक श्रीर समयिन। की लिकों मे दो भेद हैं, प्राचीन की लिक तो योनि के चित्र की श्रीर दूसरे वास्तविक योनि की पूजा करते हैं। पूजा के समय वे (कौलिक) मद्या मांस, मीन श्रादि का मच्चा भी करते हैं। समयिन इन कियाश्रों से दूर रहते हैं। कुछ ब्राह्मण भी की लिकों के सिद्धांत

<sup>\*</sup> सर रामकृष्ण गोपाल मांखारकर कृत वैष्ण्विज्म शैविज्म एंड श्रद्र माइनर रिलिजस सिस्टम्स; ए० १४२—४६।

मानते थें। इस भैरवी चक्र के समय वर्षभेद नहीं मान (जाता । नवीं शताब्दी के ग्रंत के ग्रास-पास होनेवाले किव राजशेखर ने श्रपने 'कर्पूरमंजरी' नामक सट्टक में भैरवानंद के मुख से कौलमत का वर्षन इन शब्दों में कराया है—

सताया त'लाग वा किंपि जागो सार्यं च गो किंपि गुरूपसाश्रो। राज्जं पिश्रामा महिल्लं रमामा मोक्लं च जामा कुलमग्गलग्गा॥ २२॥ श्रवि श्र—

रंडा चंडा दिनिखया घम्मदारा मन्न संसं पिजाए सजाए था।
भिनता मोजं चम्मखंडं च सेजा के तो घम्मो कस्स यो भाइ रम्मो।।१३॥
ध्रध-इम मंत्र तंत्रादि कुछ, नहीं जानते, न गुरुकुपा से हमें
कोई ज्ञान प्राप्त है। हम लोग मद्यपान छीर छी-गमन करते हैं छीर
कुलमार्ग का पालन करते हुए मोच्च को प्राप्त होते हैं।। २२।।

पुनश्च--

कुलटाओं को दीचित कर इम धर्मपत्नी वना लेते हैं। इस लोग मद्य पोते और मांस खाते हैं। भिचान ही हमारा भोजन और चर्मखंड शय्या है। ऐसा कौल धर्म किसे रमणीय प्रतीत नहीं होता १।। २३।।

इन सब देवियों के अतिरिक्त गयोश की पूजा हमारे समय से भी
पूर्व प्रारंभ हो चुकी थी। गयोश या विनायक, रुद्र के गयों का
नेता था। याज्ञवल्क्य स्मृति में गयोश और
उसकी माता अंबिका की पूजा का वर्यन
मिलता है। न तो चौथी शताब्दी से पूर्व की कोई गयापित की
मूर्ति मिली और न उस समय के शिलालेखों में उसका उल्लेख
मिलता है। इलोरा की गुफाओं मे कतिपय देवियों की मूर्ति के

<sup>\*</sup> सर रामकृष्ण गोपाल मांडारकर कृत वैष्णविष्म शैविष्म एंड अदर माइनर रिलिजस सिस्टम्स पृष्ट १४६—४७।

<sup>†</sup> कप्रमंजरी, प्रथम जवनिकांतर, हार्वर्ड संस्करण; पृष्ठ २४---२४।

साथ गरापित की मूर्ति बनी हुई है। ८६२ ई० के घटियाला के स्तंभ में श्रीगणेश की चार मूर्तियां बनी हैं। गणेश के मुख में सूँड की कल्पना न जाने कब ग्राविष्ठत हुई। इलोरा तथा घटियाले की मूर्तियों मे सूँड बनी हुई है। 'मालतीमाधव' में भी गणेश की सूँड का वर्णन है। गार्थपत्यों की भी कई शाखाएँ हो गई। ग्रम्थ देवों की तरह ग्राज तक गणपित की पूजा होती हैं । महाराष्ट्र में गणपितपूजा का उत्सव विशेष रूप से मनाया जाता है।

स्कंद या कार्तिकेथ की पूजा भी प्राचीन समय मे होती थी।

स्कंद, शिव का पुत्र माना जाता था। रामायग्र में उसे गंगा का

पुत्र बताया गया है। इसके विषय में कई

स्कंद-पूजा

प्रन्य दंतकथाएँ भी प्रचित्त हैं। स्कंद देववाभी का सेनापित माना जाता है। पर्वजित ने महाभाष्य में शिव

श्रीर स्कंद की मूर्तियों का उल्लेख किया है। किनिष्क के सिकों पर

स्कंद महासेन भ्रादि कुमार के नाम मिलते हैं। ४०४ ई० में ध्रुव
शर्मा ने बिलसद में स्वामी महासेन के मंदिर में प्रतेली बनवाई थी।

हेमाद्रि के व्रतखंड में स्कंद की पूजा का वर्णन मिलता है। यह पूजा

इसारे निर्दिष्ट समय में इन देवियों के श्रातिरिक्त सूर्य-पूजा भी बहुत श्रिधक प्रचलित थी। सूर्य ईश्वर का ही रूप माना जाता था।

ऋग्वेद में सूर्य की उपासना का बहुत जगह सूर्य-प्जा उल्लोख है। ब्राह्मणों श्रीर गृह्मसूत्रों में भी इसका बहुत वर्णन है। सूर्य का देवों में विशेष स्थान था। बहुत से संस्कारों में भी इसकी पूजा होती थी। इसकी पूजा दिन के

त्राज तक प्रचलित है।

सर रामकृष्ण गोवाल भांडारकर कृत वैष्ण्विक्म शौविज्म एंड अदृर
माइनर रिलिजस सिस्टम्स; पृष्ठ १४७—११०।

<sup>†</sup> वहीं; पृष्ठ १४०--- ४१।

भिन्न भिन्न भागों में उसे उत्पादक, संरचक, विनाशक श्रादि नामों से, बहुत प्रकार से, की जाती थी।

सूर्य की मूर्तियां की पूजा कव से भारत में प्रचलित हुई, यह कहना किन है। वराहिमिहिर ने सूर्य की मूर्तियों की पूजा का मगो के द्वारा प्रचलित होने का उल्लेख किया है। सूर्य की मूर्ति द्विभुज होती है। देानें हार्यों में कमल, सिर पर किरीट, छाती पर कवच छीर पैरों में घुटने से कुछ नीचे तक लंवे वूट होते हैं। हिंदुओं में पूजी जानेवाली मूर्तियों में से सूर्य की मूर्ति ही ऐसी है, जिसके पैरों में लंवे वूट मिलते हैं। संभव है, सूर्य की प्रथम मूर्ति शीतप्रधान ईरान से छाई हो, जहाँ वूट पहनने का रिवाज था। भविष्यपुराण में लिखा है कि सूर्य के पैर खुले नहीं होने चाहिएँ। इसी पुराख से एक कथा है कि राजा सांव ( छुष्ण और जांववती के पुत्र) ने सूर्य की उपासना से नीरेग होने के कारण सूर्य की मूर्ति स्थापित करनी चाही, परंतु देवपुजा जे प्राप्त होनेवाले द्रव्य से बहा-क्रिया नहीं होती, यह कहकर उस कार्य की ब्राह्मखों ने स्वीकार नहीं किया। तब राजा ने शाक द्वीप ( ईरान का दिच्छ-पूर्वी भाग ) से सग जाति के ब्राह्मखों को छुलाया । ये लोग अपनी उत्पत्ति

<sup>#</sup> प्वसुक्तत्तु सांवेन नारद प्रत्युवाच तस् ।

न द्विजाः परिगृह्णंति देवस्य स्वीकृतः धनम् ॥ १ ॥

देवचर्यागतंत्र्वृष्येः क्रिया ब्राह्मी न विद्यते ॥ १ ॥

प्रश्राह्मं च द्विजातिस्यः कस्मे देयमिद सया ॥ २८ ॥

मगाय संप्रयच्छ त्वं पुरमेतच्छुमं विसोः ॥ २६ ॥

तस्याधिकारे। देवाक्षे देवतानां च पूक्ते ॥ ३० ॥

सविष्यपुराण, ब्रह्मपर्व अध्याय ॥ ३३६ ॥



( ११ ) सूर्य्य की मूर्ति [ राजपूताना म्यूजियम्, श्रजमेर ]

ब्राह्मण कन्या और सूर्य से होना मानते थे और सूर्य की पूजा करते थे। भ्रलबेरुनी लिखता है—"भारत के तमाम सूर्यमंदिरों के पुजारी ईरानी मग होते हैं''। राजपृताने मे इनको सेवक थ्रीर भोजक कहते हैं। सूर्य के हजारों मंदिर वने और अब तक सैकड़ों मंदिर विद्यमान हैं, जिनमे सबसे विशाल और सारे प्राकार सहित संगमर-सर का बना हुआ सिरोही राज्य के वरमाण गाँव में विद्यमान है। यह मंदिर प्राचीन है और इसके स्तंभो पर नवी श्रीर दसवीं सदी को लोख खुदे हैं, जिनमे उस मंदिर की दिए हुए दानों का उल्लेख है। जैसे शिवसंदिर में बूषस श्रीर विष्णुमंदिर में गरुड़ उनके वाहन होते हैं, वैसे सूर्यमंदिर में सूर्य के सामने चतुरक्ष स्तंभ के ऊपर कीली पर घूमता हुआ उसके वाहन रूप एक कमलाकृति चक होता है। ऐसे चक्र भ्राज भी कई मंदिरों में विद्यमान हैं। इस रथ को खींचनेवाले सात घोड़ों की कल्पना गई है इसी से सूर्य की सप्तारव या सप्तसप्ति कहते हैं। कई मूर्तियों में सूर्य के नीचे सात घोड़े भी बने नुए हैं। एक सूर्यमंदिर के बाहर की तरफ सात घोडों-वाली सूर्य की कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी हमने देखी हैं, जिनके नीचे का भाग वृट सहित सूर्य का भ्रीर ऊपर का ब्रह्मा, विष्णु या शिव का है। पाटण (भालरापाटन राज्य) के पद्मनाभ नामक विष्णुसंदिर के.

पाटण (भालरापाटन राज्य) के पद्मनाभ नामक विष्णुमंदिर के, जो अनुमानतः दसवी शताब्दी का बना हुआ है, पीछे के ताक में ऐसी मूर्ति है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य तीनों का मिश्रण है, जैसा कि उनके भिन्न भिन्न आयुधों से पाया जाता है।

सूर्य के विद्यमान मंदिरों में सबसे पुराना संद्योर का सूर्य-मंदिर है, जो ई : स० ४३७ में बना था, जैसा कि उसके शिलालेख से जान पड़ता है। मुलतान के सूर्य-मंदिर का उल्लेख हुएन्त्संग ने किया है। अरब यात्री अलबेकनी ने भी इस मंदिर को ग्यारहवीं सदी से देखा था। हुई के एक ताम्रपत्र में उसके पूर्वज प्रभाकरवर्द्धन,

राज्यवर्द्धन ग्रीर ग्रादित्यवर्द्धन के परमादित्यभक्त होने का उल्लेख है। सूर्य के पुत्र रेवंत की भी घोड़े पर वैठी हुई मूर्तियाँ मिलती हैं। वह घोड़ों का ग्रिधिष्ठाता देवता माना जाता है श्रीर उसके पैरों में भी सूर्य के समान लंबे बूट देख पड़ते हैं।

इसी तरह अष्ट दिक्पालों—ईंद्र, अग्नि, यम, नैऋ त, वरुण, मरुत्, कुवेर और ईश (शिव)—की भी मूर्तियाँ थीं। ये मूर्तियाँ मंदिरों में पूजी जाती थीं और कई मंदिरों आदि पर अपनी अपनी दिशाओं के कम से लगी हुई भी पाई जाती मृर्ति थीं हैं। अप्ट दिक्पालों की कल्पना भी बहुत प्राचीन हैं। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में धनपति ( कुवेर ) के मंदिर में मृदंग, शंख और तूणव (वंसी) के वजने का उल्लेख किया हैं।

हिंदुश्रों मे जब मूर्तियों की कल्पना का प्रवाह चल पड़ा, तब देवताश्रों की यूर्तियां तो क्या, यह, नचत्र, प्रातः, मध्याह, सायं, ध्रादि
समयिवमाग, शखों, निदयां, किल ख्रादि युगों तक की मूर्तियां बना
डाली गई। पीछे से भिन्न भिन्न देवताश्रों के उपासक हिंदुशों में भेदभाव या द्वेष नहीं रहा। ताम्रपत्रादि से पाया जाता है कि एक राजा
परम बैठ्याव था, तो उसके पुत्रादि परम माहेश्वर या भगवती के भक्त
होते थे। ख्रंत में हिंदुश्रों के पांच—सूर्य, विष्णु, देवी, रुद्र ध्रीर
शिव—मुख्य उपास्य देवता रह गए, जिन्हें सामान्य रूप से पंचायतन, कहते हैं। शिव विष्णु द्यादि के ऐसे पंचायतन मंदिर भी
मिलते हैं ध्रीर घरों से भी पंचायतन पूजा होती है। जिस देवता का
मंदिर होता है उसकी मूर्ति मध्य में ध्रीर चारों कोनों में ध्रन्य चार
देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं।

<sup>·&#</sup>x27;- सर रामकृष्णगोपाळ भांडारकरकृत वैष्ण्विज्म शैविज्म एंड श्रदर माइनर रिजिजस सिस्टम्स; पृष्ट १४१—१४।

<sup>†</sup> पाणिनि के सूत्र २। २। ३४ पर पतंजलि का भाष्य।



( १२ ) यम की मूर्ति [ राजपूताना म्यूजियम्, श्रजसेर ]



( १३ ) नचयहो से से छक्त, शनैयर, राहु और केतु की सूर्तियां [ राजपूताना स्थूजियस, झजसेर ]

18 3.

हिद्धमें के इन सब संप्रदायों पर विचार करने के परचात् उसके कुछ सामान्य अंगों पर संचिप्त विचार करना आवश्यक हैं। हिंदुओं के प्रमाणभूत श्रंथ वेट हैं। हमार निर्टिष्ट हिन्द्धर्म के सामान्य काल में भी वेद पढ़ जाते थे. परंतु वेदी की श्रंग वह प्रधानता वैसी न रही थी। अलवेसनी लिखता है—''ब्राह्मण देदों की अर्थ समर्भे ही विना कंठस्य कर लेते हैं श्रीर बहुत थोड़े ब्राह्मण उसका ग्रर्थ सममने की कांशिश करते हैं। बाह्मण चत्रियों को वेद पढ़ाते हैं, वैश्यों श्रीर शृद्रो को नहीं 🛊 । वेश्यों ने पहले बाद्ध हाकर बहुधा बेटादि की पढ़ना छोड़ दिया था. तत्र से उनका संबंध वेदो से छूट गया अलयेसनी लिखता है कि वेट लिखे नहीं जाते थे, याद किए जाते थे । इस पद्धति से बहुत सा बैदिक साहित्य नष्ट हो गया । वेदों की जगह पुराखो का प्रचार होता गया श्रीर पौराणिक संस्कारों का प्रचलन बढता गया श्राद्ध श्रीर तर्पण की प्रधा वहत वढ गई। यजो का प्रचार कम हो गया या थ्रीर पौराणिक देव-ताग्रों की पूजा बढ़ गई थीं, जिसका वर्णन पिछले पृष्ठों से किया जा जुका है। अलवेहनी ने कई मंदिरों की मुर्तियां का भी वर्णन किया है!।

मंदिरों के साथ साथ मठों की भी स्थापना आरंभ कर दी गई थी। इस संबंध में हिंदुओं ने वैद्धों का अनुकरण किया। सब संप्रदायों और उपसंप्रदायों के साधु और तपस्वी इन मठों में रहते थे। धनेक शिलालेखों में मंदिरों के साथ मठ, बाग और व्याख्यान-शालाओं के होने का उल्लेख मिलता है। बहुत से संस्कारों का वर्णन याज्ञवल्क्य स्पृति और उसकी मिताचरा टीका में है। बैद्धों की रथ-यात्रा का अनुकरण भी हिद्दुओं ने कर लिया। इन सब परिवर्तनीं के

<sup>«</sup> श्रद्धवेद्धनीन इंडिया, साचू कृत श्रॅगरेनी श्रनुवाद, जिल्द १, पृष्ठ १२८ ।

<sup>🕇</sup> वहीं; जिल्द १, पृष्ठ १२४।

<sup>‡</sup> चि॰वि॰वेय; हिस्ट्री श्राफ मिडिएवल इंडिया; जिल्द ३, पृष्ठ ४३४-३४। म०—-५

होने का यह आवश्यक परिणाम था कि घार्मिक साहित्य में भी परिवर्तन हो। इस काल में कई नई स्मृतियां वनीं, जिनमें तत्कालीन रीति
रिवाजों का उरलेख हैं। पुराणों के नए संस्करण होकर उनमें बौद्धों
श्रीर जैनों से मिलती हुई बहुत सी बातें दर्ज की गईं। व्रतों का
प्रचार भी बहुत बढ़ा। कई देवताओं के नाम से विशेष व्रत किए जाते
थे। पुण्य बुद्धि से व्रत श्रीर उपवासों की प्रधा हिंदुओं ने बौद्धों श्रीर
जैनों से ली। एकादशी, जन्माष्टमी, देवशयनी, दुर्गाष्टमी, ऋषिपंचमी, देवप्रबोधनी, गौरी एतीया, वसंतपंचमी, श्रचय एतीया श्रादि
स्योहारों पर व्रत रखने का अलबेक्ती ने उरलेख किया है। यहाँ
पर यह बात ध्यान देने थोग्य है कि उसने रामनवमी का उत्वार न
था। इसी तरह अलबेक्ती ने कई धार्मिक त्यौहारों का भी वर्णन
किया है। कई त्यौहार तो विशेषतः स्त्रियों के लिये होते थे\*।

हिंदू समाज के धार्मिक जीवन में प्रायश्चितों का भी विशेष स्थान था। साधारण सामाजिक नियमों को भी धर्म का रूप देकर उनके पालन न करने पर प्रायश्चित्त का विधान किया गया था। इमारे निर्दिष्ट काल में जो स्मृतियाँ वनीं, उनमें प्रायश्चित्तों को सुख्य स्थान दिया गया। इंत्यजों के साथ खाने, अशुद्ध जल पीने, निषद्ध और अपवित्र भोजन करने, रजस्वला और इंत्यजों के स्पर्श, उच्ट्री के दूध पीने, शूद्ध, खी, गी, चित्रय और बाह्यण की हत्या, श्राद्ध में मांस देने पर न खाने, समुद्र-यात्रा करने, जबईस्ती दास बनाने, खियों के बलपूर्वक म्लेच्छों द्वारा छीने जाने पर फिर शुद्ध न करने, व्यभिचार, सुरापान, गोमांसमचण, अपवित्र वस्तु के स्पर्श, शिखाच्छेदन, यज्ञोपवीत के बिना भोजन करने आदि बातों पर चांद्रायण, इच्छ आदि भिन्न भिन्न प्रायश्चितों का विधान है।

<sup>🛠</sup> चि०वि०वैद्यः, हिस्ट्री श्राफ मिडिएवल इंडिया; जिल्द ३, पृ० ४३६-४६।

अस्पृत्रयता आदि बातें हमारे समय के पिछले काल में प्रचलित हुई । इनसे हिंदू धर्म में संकीर्णदा ने बहुत प्रवेश कर लिया ध्रीर यह संकीर्णता शनै: शनै: बढ़ती गई।

## कुमारिल भट्ट श्रीर शंकराचार्य

हमारे निर्दिष्ट समय के भारत के धार्मिक इतिहास में क्रमारिल भट थीर शंकराचार्य का विशेष स्थान है। हम पहले कह चुके हैं कि बैाद्धों ग्रीर जैनियों ने ईश्वर के ग्रास्तत्व क्रमारिल भट्ट और पेदों में ईश्वरीय ज्ञान होने को स्वीकृत वसके सिद्धांत नहीं किया था। इससे साधारण जनता में ईश्वर श्रीर वेद के प्रति श्रद्धा उठती जाती थी। येही देानें हिद धर्म के प्रधानमृत अंग हैं। इनके नप्ट होने से हिंद धर्म भी नप्ट हो जाता। बैाद्ध धर्म का जब प्रचार कम हो रहा या श्रीर हिंद धर्म का प्रचार पीछे तेजी से बढ़ रहा था, उस समय (सातवीं सदी के श्रंतिम भाग मे ) क्रमारिल भट्ट उत्पन्न हुन्छा । उसके निवास-स्थान के विषय में विद्वाने। में बहुत मत-भेद हैं । कोई विद्वान उसे दक्तिग्री मानते हैं थ्रीर कोई उसे उत्तरी भारत का निवासी । हम इस विवाद में जतरना नहीं चाहते। उसने वेदों के प्रचार के लिये वहत प्रयक्ष किया श्रीर यह बतलाया कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। उस समय की अहिंसा की लहर के निरुद्ध कर्मकोड की भी पुनरुज्जीवित करने का उसने यत किया। यज्ञों में पशु-हिंसा की भी उसने पुष्टि की। कर्मठ के लिये यज्ञ थ्रीर उसमें पशु-हिंसा ग्रावश्यक थी। वह बौद्ध भिचुत्रों के वैराग्यवाद—संन्यासाश्रम—के भी विरुद्ध था। उस समय की प्रतिकूल अवस्थाओं में भी कुमारिल ने अपने सिद्धांतें। का बहुत प्रचार कर लिया, यद्यपि उसी इसमे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय अहिंसा और वैराग्य का प्रचार था; ब्राह्मण भी प्राचीन अप्रिहोत्र और यहाँ की छोड़कर पौराणिक देवी देवताओं का प्रचार कर रहे थे। ऐसी अवस्थाओं में उसके सिद्धांत अधिक लोकप्रिय न हो सके, इसलिये उसके द्वारा वेदें। का प्रचार ज्यापक रूप से न हो सका \*।

कुसारिल के कुछ समय बाद शंकराचार्य करेल शांत के कालपी गॉव में, ७८८ ई० में, उत्पन्न हुए। उन्होंने बहुत छोटी अवस्था में

ही प्रायः सब श्रंथ पढ़ लिए और वे एक बड़े श'कराचाय श्रोर अगर अगरी दार्शनिक विद्वान बन गए। बैाद्धों धीर जैनों के नास्तिकवाद की वे नष्ट करना चाहते

थे, परंतु साथ ही यह जानते थे कि क्रुसारिल भट्ट की तरह बहुत सी बातों में जनता के विरुद्ध होने से कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने ज्ञानकांड का श्रीर श्रहिंसा के सिद्धांतों का श्राश्रय लेते हुए वेदों का प्रचार किया श्रीर संन्यास मार्ग को ही श्रधिक प्रधानता दी। ब्रह्म का श्रस्तित्व स्वीकार करते हुए उन्होंने देवी देवताश्रों की पूजा का विरोध भी नहीं किया। उनके मायावाद ग्रीर श्रहेतवाद के कारण, जो बैद्धों के विज्ञानवाद से विशेष सिन्न नहीं थे, बैद्ध भी उनकी ग्रीर श्राक्षित हुए। इसी लिये वे "प्रच्छन्न बैद्धि" कहलाते हैं। उन्होंने उपर्युक्त गंतव्यों को मानकर वेदों के ईश्वरीय ज्ञान होने का बहुत वेग से प्रचार किया।

उनके दार्शनिक विचारों तथा कार्य का वर्णन हम दर्शन के प्रकरण में करेंगे। वे अपने विचारों और सिद्धांतों का प्रचार प्रायः संपूर्ण मारतवर्ष में घूम घूमकर करते रहे और मिन्न मिन्न मताव- लंबियों से बहुत शास्त्रार्थ कर उन्होंने उन्हें परास्त किया। उन्होंने सोचा कि अपने सिद्धांतों का स्थायी रूप से प्रचार करने के लिये स्थिर संस्थाओं की आवश्यकता है, इसलिये भारतवर्ष की चारों

चि०वि०वैछ; हिस्ट्री आफ सिडिएवळ इण्डिया; जि०२, पृष्ठ २०६-१२ ।

दिशाओं में उन्होंने एक एक मठ स्थापित किया। सबसे मुख्य मठ दिक्षण में शृंगेरी स्थान में, पश्चिम में द्वारिका में, पूर्व की तरफ पुरी में और उत्तर की ओर बदरिकाश्रम में हैं। ये मठ अब तक चले आ रहे हैं। उनके प्रथलों से बैद्धों का बहुत हास हुआ। ३२ वर्ष की अबस्था में ही शंकराचार्य का बदरिकाश्रम में देहांत हुआ। इतनी छोटी अबस्था में भी उन्होंने इतना बड़ा कार्य कर दिखाया कि हिद्दुओं ने उनको जगद्गुक की उपाधि देकर सम्मानित किया।

## धार्मिक रिवति का खिंहावलीकन

तीनों मुख्य मुख्य धर्मों का विवेचन करने के अनंतर उस समय की धार्मिक स्थिति का सिंहावलोकन करना अनुचित न होगा। यद्यपि हमारे निर्देष्ट काल में भिन्न भिन्न धर्म विद्यमान थे और उनमें कभी कभी खंघर्ष भी होता रहा, तो भी धार्मिक असहिष्णुता का भाव नहीं पाया जाता। हिंदू धर्म की विभिन्न शाखाओं में परस्पर मिन्नता होते हुए भी हमे उनमें एकता की एक लहर दीख पड़ती है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पूजकों में परस्पर एकता के परि-णाम स्वरूप ही पंचायतन पूजा प्रचित्तत हुई। विष्णु, शिव, रुद्र, देवी और सूर्य सभी देवता एक ही ईश्वर की भिन्न भिन्न शक्तियों के सूचक प्रतिनिधि माने गए, जैसा कि हम पहले वतला चुके हैं। इससे सब संप्रदायों में एकता के भाव उत्पन्न हो गए। प्रत्येक मनुष्य अपने इच्छानुसार किसी भी देवता का उपासक हो सकता था। कन्नौज के प्रतिहार राजाओं में यदि एक वैष्णुव था, तो दूसरा परम श्रीव और तीसरा भगवती का उपासक, तो चौथा परम आदित्य-भक्त। यह धार्मिक सिहष्णुता क्रेबल हिंदू धर्म तक ही परिमित न

चि०वि० वैद्यः, हिस्ट्री श्राफ मिडिएवळ इंडियाः, जि०२, प्रष्ठ २१३-१७।

थी, बल्कि बैाद्ध ग्रीर ब्राह्मण धर्म में भी परस्पर सहिन्याता ग्रा चकी थी। कन्नीज के गाहडवालवंशी परम शैव गोविंदचंद्र ने दे। बौद्ध भिक्तभ्री की विहार के लिये छ: गाँव दिए थे। बौद्ध राजा सदन-पाल ने अपनी स्त्री को महाभारत सुनानेवाले बाह्मण को एक गाँव दिया था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे समय में हिंद श्रीर बौद्धों में पहले का वैमनस्य नष्ट होकर उनमें परस्पर विवाह भी होने लग गए थे। परम शैव गोतिंदचंद की स्त्री बीख थी। जैन धौर हिंदू भी परस्पर विवाह संबंध करते थे, जो घ्राज तक भी थोड़ा बहुत प्रचलित है। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं कि पिता बौद्ध है तो पुत्र वैष्णव श्रीर पिता हिंदू है तो पुत्र बौद्ध । दोनों धर्म इतने समीप त्रा गए थे और उनमें परस्पर इतनी समानताएँ हो गई थीं कि उनकी इंतकशाओं में भेद करना भी कठिन हो गया। जैनियों श्रीर बौद्धों के प्रवर्तक भी हिंदुश्रों के श्रवतार माने गए। जैनियी, बौद्धों धीर हिंदुओं के धर्मों में २४ तीर्थकरीं, २४ बुद्धों श्रीर २४ श्रवतारों की कल्पना में बहुत समानता है। हमारे निर्दिष्ट समय में यद्यपि तीनों धर्म प्रचलित थे, परंतु ब्राह्मण धर्म की सबसे अधिक प्रधानता थी । बौद्ध धर्म ते। मृतप्राय हो चुका था । जैन धर्म बहुत परिमित चेत्र में रह गया था। हिंदू धर्म में भी शैव मत का प्रचार श्रिधिक बढ़ रहा था। पिछले समय में बहुत से राजा शैव ही थे।

तत्कालीन धार्मिक स्थिति का हमारा अवलोकन तव तक अपूर्ण ही रहेगा, जब तक हम भारतवर्ष में नए प्रविष्ट होनेवाले इस्लाम धर्म भारत में इस्लाम कासिम से पहले भी मुसलमानों की कुछ विद्या भारत की तरफ हुई थीं, परंतु इनका यहाँ पाद-प्रवेश नहीं हुआ। आठवीं सदी में सिंध पर मुसलमानों के अधिकार होने के साथ वहाँ इस्लाम का प्रवेश होने लगा। इसके बहुत समय बाद ग्यारहवीं श्रीर बारहवीं सदी में मुसलमान भारत में श्राए। जहाँ मुसलमान विजेताश्रों की तलवार ने इस्लाम फैलाने का काम किया, वहाँ हिंदू राजाश्रों की उदारता भी उसके फैलने में सहायक हुई। राष्ट्रकूट श्रीर सीलंकी राजाश्रों ने भी मस्जिद श्रादि बनवाने में मुसलमानों को सहायता दी। श्राना के शिलारा-वंशी राजाश्रों ने पारसियों श्रीर मुसलमानों को पर्याप्त सहायता दी श्री। मुसलमान श्रपने साथ नवीन भाषा, नवीन धर्म श्रीर नवीन सभ्यता को भारत में लाए\*!

<sup>⊹</sup> चि० वि० वैद्य; हिस्ट्री श्राफ मिडिएवछ इण्डिया; जिल्द ३, पृष्ठ ४२६—३०।

## सामाजिक स्थिति

प्राचीन भारतीयों के सामाजिक जीवन की सबसे मुख्य संस्था वर्ण-व्यवस्था है। इसी की भित्ति पर हिंदू समाज का भवन खड़ा है, जो अत्यंत प्राचीन काल से अनंत बाधाओं का वर्ण-व्यवस्था सामना करते हुए भी अब तक न दूट सका। हमारे निर्दिष्ट समय से बहुत पूर्व इस संस्था का विकास है। चुका था। वर्णव्यवस्था का उद्घे ख यजुर्वेंद तक में मिलता है।

यचिप बैद्धि श्रीर जैन धर्म ने वर्णाश्रम-व्यवस्था का विरोध कर इसको बहुत धका पहुँचाने का प्रयत्न किया, तथापि यह व्यवस्था नष्ट नहीं की जा सकी श्रीर हिंदू धर्म के पुनरभ्युदय के साथ साथ इस संस्था की भी फिर उन्नति हुई। हमारे निर्दिष्ट समय में यह व्यवस्था बहुत अच्छी तरह प्रचलित थी। हुएन्त्संग चारों वर्णों का उल्लेख करता है । बौद्ध भिचुश्रों श्रीर जैन साधुश्रों का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। श्रव हम क्रमशः समाज के सब विभागों पर संचेप से विचार करेंगे।

ब्राह्मणों का समाज में सबसे अधिक सम्मान था। शिचा श्रीर विद्या में थेही सबसे बढ़े चढ़े थे। सब वर्ण इनकी प्रधानता मानते थे। बहुत से कार्य प्राय: ब्राह्मणों के ब्राह्मण और उनके कर्त व्य लिये ही सुरिचत रहते थे। वे शासन-कार्य में भी पर्याप्त भाग लेते थे। प्राय: मंत्री तो ब्राह्मण ही होते थे और कभी कभी वे सेनापित भी बनते थे। श्र्यं कुर्ज़द उनके विषय में लिखता है "धर्म श्रीर विज्ञान में प्रयत्न करनेवाले व्यक्ति ब्राह्मण

<sup>🕆</sup> चाटर्स आन युवनच्वांग; जि॰ १, ए० १६८।

फहलाते हैं। उनमें से बहुत से किन, ज्योतिषी, दार्शनिक श्रीर दैवज्ञ राजा के दरवार में रहते हैं \* '' इसी तरह श्रल्मसऊदी उनके विषय में लिखता है कि ब्राह्मणों का उत्तम श्रीर श्रेष्ठ कुल की तरह सम्मान होता है। प्राय: ब्राह्मण ही कुल-क्रम से राजाश्रों के मंत्री श्रादि होते हैं ।

ब्राह्मणों के मुख्य कर्त्तव्य पढ़ना, पढ़ाना यहा करना श्रीर कराना, तथा दान देना श्रीर लेना था। बौद्ध धर्म के प्रचार के समय वर्णव्यवस्था के शिथिल होने के कारण ब्राह्मणों के हाथ से उपर्युक्त कार्यों में से कई चले गए थे। यहादि के वंद होने से बहुत से ब्राह्मणों की भाजीविका नष्ट हो गई थीं, इसिलये ब्राह्मण श्रन्य वर्णों के कार्य भी करने लगे। इसी के अनुसार नई स्पृतियाँ भी वनीं। वे लोग चित्रय श्रीर वैश्य का भी काम करने लगे। बौद्ध मत के अनुसार कृषि पाप होने के कारण बहुत से वैश्यों ने बौद्ध होकर कृषि छोड़ दी। यह अवसर देखकर बहुत से बाह्मण कृषि पर गुजारा करने लगे। पराशर स्पृति मे सब वर्णों को कृषि करने की आहाा दी गई हैं!। इसके अतिरिक्त उस समय के अनुकूल सब वर्णों को शक्ष करने का अधिकार भी दिया गयाई। इतना ही नहीं, इस समय बाह्मण श्रिप्टप, व्यापार श्रीर दुकानदारी भी करते थे,

<sup>⊹</sup> इलियट हिस्ट्री श्रॉफ इंडिया; जि॰ १, प्र॰ ६।

<sup>†</sup> चि॰ वि॰ वैद्य, हिस्ट्री श्राफ सिहिएवल इंडिया; जिल्द २, पृष्ठ १८१।

<sup>्</sup>रै षट्कर्मसहिता चित्रः कृषिकर्स च कारयेत् ॥ २ ॥ चित्रयोपि कृषि कृत्वा देवान् वित्रांश्च पूजयेत् ॥ १८ ॥ वैश्यः ग्रूड्स्तथाकुर्यात् कृषिवाणिज्यशिल्पकम् ॥ १६ ॥ अध्याय २ ३

प्राणित्राणे वर्णसंकरे वा ब्राह्मणवैश्यौ शस्त्रसाददीयातास् ।
 विस्वस्मृति, अ० ३ ।

परंतु ऐसा करते हुए भी वे अपने सम्मान का पूरा ख़याल रखते थे। वह नमक, तिल (यदि वह अपने परिश्रम से बीया न गया हो), दूध, शहद, शराब और मांस आदि पदार्थ नहीं बेचते थे। इसी तरह बाह्मण सूद-वृत्ति की भी घृणित कार्य समम्कर नहीं करते थे। उनके आचार व्यवहार में शुद्धि की बहुत मात्रा थी। उनका भोजन आदि भी अन्य वर्णों की अपेचा अधिक शुद्ध तथा सात्त्विक होता था, जिसका वर्णन हम आगे भोजन के प्रकरण में करेंगे। उनमें धार्मिकता और आध्यात्मिकता का विचार बहुत था और वे अपने की अन्य वर्णों से पृथक और ऊँचा रखने का प्रयत्न करते थे। अन्य वर्णों पर उनका प्रभाव बहुत समय तक बना रहा। राजनियमों में भी उन्हें बहुत रियायत दी जाती थी, वस्तुतः उस समय वर्णों का प्राचीन कर्तव्य-विभाग बहुत शिथिल हो रहा था और सभी वर्ण अपने अपने इच्छानुसार काम करने लग गए थे। पीछे से राजा योग्य व्यक्तियों की ऊँचे पदीं पर नियत करने लगे थे, चाहे वे किसी वर्ण के ही क्यों न हों ।

श्रपने निर्दिष्ट समय के प्रारंभ में हम हिंदू समाज को केवल चार वर्णों श्रीर कुछ नीची जातियों में बँटा हुआ पाते हैं। ११ वीं सदी को प्रसिद्ध श्रलवेह्ननी ने भी चार वर्णों का ही उल्लेख किया हैं , परंतु हमें शिलालेखें से पता लगता है कि उस समय वर्णों में उपजातियाँ बनने लग गई थीं। श्रलवेह्ननी ने जो कुछ लिखा है वह समाज की तत्कालीन रिश्रति की ही देखकर नहीं, किंतु उसने जो कुछ पुस्तकों से पढ़ा था,

<sup>ं</sup> चि॰ वि॰ वैद्य; हिस्ट्री श्राफ मिडिएवळ इंडिया; जिल्द २, प्रष्ट १८१—८२।

<sup>†</sup> अलवेरुनीज इंदिया; साचू कृत ग्रॅगरेजी श्रनुवाद; जि॰ १, पृ॰ १००---१०१।

वह भी स्थल स्थल पर लिख दिया है, जिससे उसकी पुसाक तात्का-लिक स्थिति का सच्चा परिचय नहीं देती।

ब्राह्मण ६०० ई० से १००० ई० तक भिन्न भिन्न जातियों में वॅटे हए मालम नहीं होते। उस समय तक ब्राह्मणों का भेद शास्त्रा धीर गोत्र का उल्लेख करके ही किया जाता था, जैसा कि १०५० ई० के चंदेलों के ताम्रपत्र में भारहाज गोत्र, यजुर्वेदीय शाखा के विप्रवर ब्राह्मण का उल्लेख है। १०७७ ई० के कलचुरी लेख में, जो गोरखपुर जिले के कहन नामक स्थान से प्राप्त हुआ, ब्राह्मणों के नामा के साथ शाखा गात्रादि के अतिरिक्त उनके निकास के प्रामा का नामोल्लेख है। इसी तरह कई अन्य शिलालेखों में ब्राह्मणों के वासस्थान का ही उल्लेख मिलता है। वडनगर की क्रमारपाल-प्रशस्ति (११५१ ई०) मे नागर ब्राह्मण का उल्लेख है, कोकण के बारहवीं सदी के लेख में ३२ ब्राह्मणों के नाम दिए हैं, जिनके गोत्र ती हैं शाखा नहीं, परंतु उनमें ब्राह्मणों के उपनाम भी साथ दिए हैं. जी उनकी पेशे या स्थानी या श्रन्य विशेषताओं के कारण वने हुए प्रतीत होते हैं। वारहवी शताब्दी में ऐसे उपनामी का वहत प्रयोग होने लगा था, जिनमें से कुछ नाम ये है—दीचित, राखत, ठाकुर, पाठक. उपाध्याच और पट्टवर्धन आदि। इस समय तक भी गोन्न श्रीर प्रवर प्रचलित थे. परंतु इन उपनामी की प्रधानता बढती जाती थी। शिलालेखें में इस पंडित, दीचित, द्विवेदी, चतुर्वेदी, म्राव-स्थिक, माशुर, त्रिपुर, अकीला, डेंडवाण आदि नाम पाते हैं. जी स्पष्ट ही उनके कार्य और वासस्थान से निकले हुए प्रतीत होते हैं। पीछे से इनमें से कितने एक उपनाम भिन्न मिन्न जातियों में परिणत हो गए। यह जाति-भेद क्रमशः बढ़ता गया। इसको बढ़ने मे दो तीन अन्य कारणों ने भी बहुत कुछ सहायता दो, जैसे कि भोजन में भेद ही जाना। मांसाहारी श्रीर शाकाहारी होने से भी दें। बड़े भेद हो गए। भिन्न भिन्न रीति रिवाजों और विचारों के कारण कई भेद पैदा हो। गए। दार्शनिक विचारों में मत-भेद हो। जाने के कारण भी भेद बढ़े। इन्हों कारणों से जाति-भेद बढ़ते बढ़ते ब्राज सैकड़ों जातियाँ हो। गईं। हमारे समय तक ब्राह्मण पंचगीड़ और पंचद्रविड़ दे। गुख्य शाखाओं में नहीं बँदे थे। यह भेद १२०० के बाद हुआ, जो संभवत: मांसाहार और अब्राहार के कारण हुआ हो\*। ग्यारहवीं सदी में गुजरात के सोलंकी राजा मूलराज ने सिद्धपुर में रुद्रमहालय नामक विशाल शिवालय बनवाया, जिसकी प्रतिष्ठा के समय कन्नौज, कुरुचेत्र आदि दक्तरीय प्रदेशों से एक हजार ब्राह्मणों को बुलाया और गाँव आदि देकर उन्हें वहीं रखा। उत्तर से आने के कारण वे 'श्रीदिन्य' कहलाए और गुजरात में बसने के कारण पीछे से उनकी संज्ञा भी द्रविड़ों में हो गई; जिनकी गणना वास्तव में गौड़ों में होनी चाहिए थीं।।

अब हम चत्रियों के संबंध में कुछ विवेचन करते हैं।

ब्राह्मणों की तरह चित्रयों का भी समाज में बहुत ऊँचा स्थान
था। इनके मुख्य कर्तव्य प्रजा-पालन, दान, यज्ञ, अध्ययन झादि
कित्रय और उनके
प्राय: ये ही होते थे। ब्राह्मणों के साथ अधिक
कर्त क्य
रहने से चित्रय लोगों—विशेषतः राजकीय
वर्ग —मे शिचा का प्रचार बहुत अच्छा था। बहुत से राजा
बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। हर्षवर्धन साहित्य का अच्छा विद्वान था।
पूर्वीय चालुक्य राजा विनयादित्य गणित का बड़ा पंडित था, जिससे
उसे गुग्रक कहते थे। राजा भोज की विद्वत्ता लोकप्रसिद्ध है।

<sup>ः</sup> चि० वि० वैद्यः, हिस्ट्री श्रॉफ मिडिएवल इंडियाः, जिल्द ३, ५৮ ३७४—६९।

<sup>†</sup> मेरा राजपूताने का इतिहास; जिल्द १, पृष्ठ २१४।

उसने वास्तुविद्यां, ज्याकरण, अलंकार, योगशास्त्र श्रीर ज्योतिप श्रादि विषयों पर कई उपयोगी और विद्वत्तापूर्ण श्रंथ लिखे। चौहान विश्वहराज (चतुर्थ) का लिखा हुआ 'हरकोलिनाटक' आज शिलाओं पर खुदा हुआ उपलब्ध है। इसी तरह कई अन्य राजाओं के भी श्रंथ मिलते हैं। वर्ण-ज्यवस्था के विश्वद्ध रूप में कायम न रहने तथा बहुत से चित्रयों के पास भूमि न रहने के कारण वे वेकार हो गए श्रीर उन्होंने भी बाह्मणों की तरह अन्य पेशे इिल्तयार करने शुरू किए। इसका एक परिणाम यह हुआ कि चित्रय दे। श्रेणियों में बँट गए। एक तो वे चित्रय जो अब भी अपने कार्य करते थे श्रीर दूसरे वे जिन्होंने कृषि आदि दूसरे पेशे शुरू कर दिए थे। इज्ज खुरदाद ने भारत में जो सात श्रेणियों वर्ताई हैं, उनमें से सवक्कट्रिय खीर कटरिय संभवतः येही देनों श्रेणियों हैं\*।

चित्रय लोग भी शुरू में बहुधा मद्य नहीं पीते थे। श्रल्-मसऊदी लिखता है कि यदि कोई राजा शराव पी ले, तो वह शासन करने के योग्य नहीं समभा जाता ।

हुएन्संग के समय तक चित्रय भी ब्राह्मणों की तरह जीवन में बहुत डब्नत थे। वह लिखता है—'ब्राह्मण थ्रीर चित्रय बहुत शुद्ध,✓ बाह्याडंबरों से दूर, जीवन में सरल थ्रीर पवित्र तथा मितव्ययी होते हैं।'

प्रारंभ में चित्रिय भी अधिक वंशों में बंदे हुए नहीं थे। महा-भारत और रामायश में सूर्य और चंद्र वंशियों का वर्णन आता है और यह वंश-भेद समय के साथ साथ बढ़ता गया। राजतरंगिशी

<sup>%</sup> चि० वि० वैद्य; हिस्ट्री श्रांफ मिडिएवळ इंडिया; जिल्द २, पृष्ठ १७६—प०।

<sup>†</sup> इलियट; हिस्ट्री आफ इंडिया; जिल्द १, पृ० २०

में ३६ वंशों का उल्लेख हैं। ध्रव तक भी चत्रिय वर्ष ऐसा रहा है, जिसमे जाति-भेद नहीं हैं।

वैश्यों के मुख्य कार्य पशु-पालन, दान, यझ, अध्ययन, वाशिष्य, कुसीद (व्याज-वृत्ति) श्रीर कृपि थे। वौद्ध काल में वर्णव्यवस्था शिथल होने से उसका रूपांतर हो गया। वौद्धों श्रीर जैनियों के मतानुसार कृषि करना पाप माना गया, जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं। इसके अनुसार वैश्य लोगों ने सातवीं सदी के प्रारंभ में ही कृषि को नीच कार्य समम्कर छोड़ दिया था। हुएन्त्संग वैश्यों के विषय में लिखता है कि तीसरा वर्ण वैश्यों या व्यापारियों का है, जो पदार्थों का विनिमय करके लाभ उठाता है। चौथा वर्ग शृद्धों या कृपकों का है ।

वैश्यों ने भी कृषि कार्य छोड़कर दूसरे पेशे इित्यार करने शुरू किए। वैश्यों के राजकार्य करने, राजमंत्री होने, सेनापित वनने और युद्धों में लड़ने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। हमारे समय के अंतिस भाग में उनमें जाति-भेद उत्पन्न होने लगा, ऐसा शिलालेखों से पाया जाता है।

सेवा करनेवाले वर्ग का नाम शूद्ध था। वह वर्ष अस्प्रस्य नहीं था; ब्राह्मण, चित्रय श्रीर वैश्यों की तरह शूद्रों को भी पंच महायज्ञ करने का अधिकार था। ऐसा पतंजलि-कृत महाभाष्य श्रीर उसके टीकाकार कैयट की (जो भर्त्रहरि के पीछे हुआ) टीका—'महाभाष्यप्रदीप'—से जान पड़ता हैं ।

<sup>🛪</sup> वाटर्स स्थान युवनच्चांग; जिल्द १, पृष्ठ १६८।

<sup>†</sup> शूद्राणामनिरवसितानास् २ । ४ । १० ॥ इस सूत्र के साध्य में पतंजित ने लिखा है कि एवं तिहैं यज्ञास्कर्मणोऽनिरवसितानास् । श्रर्थात् जो शूद्र यज्ञ कर्म से वहिष्कृत न हों, वे श्रवहिष्कृत समसे जावें । इसकी

शनै: शनै: इनके काम भी वढते गए। इसका मुख्य कारण यह हुआ कि हिंद समाज में बहुत से कार्यों. कृषि, दम्तकारी, कारीगरी ग्रादि का करना तुच्छ समभा जाने लगा श्रीर वैश्यों ने शिल्प का कार्य भी छोड दिया। इसलिये हाथ के सब काम श्रुदों ने ले लिए। शद्र ही किसान, लोहार, राज, रँगरेज, घोवी, तचक, जुलाहे, कुम्हार ब्रादि हो गए। हमारे निर्दिष्ट समय मे ही भिन्न भिन्न पेशों के अनुसार शुद्रों की बहुत जातियाँ वन गईं। किसान तो शूद्र ही कहलाए परंतु दूसरे पेशेवाले, भिन्न भिन्न जातियों मे वेंट गए। हुएन्संग लिखता है--बहुत से ऐसे वर्ग हैं, जो अपने की ब्राह्मण. चत्रिय, वैश्य श्रीर शृद्ध में से कोई भी नहीं मानते। अलवे क्रनी लिखता है-शद्रों के बाद अंत्यजों का नंबर आता है, जो भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हैं और जो चारों वर्जों में नहीं गिने जाते । ये अंत्यज श्राट श्रेशियों ( Guilds ) मे निभक्त हैं—धोनी, चमार, मदारी, टोकरी थ्रीर ढाल वनामेवाले, मल्लाह, धीवर, जगली पशुओं थीर पिचयों का शिकार करनेवाले तथा जुलाहे। चारे। वर्धवाले इनके साथ नही रहते। शहरों, श्रीर गाँवों के पास थे लोग चारों वर्णों से म्रलग रहते हैं \*. ज्यों ज्यों समय गुजरता गया, शुद्रों के अशिक्ति होने से इनका पाँच यज्ञों का अनुष्ठान भी छूटता गया।

इन वर्णों के अतिरिक्त हिंदू समाज में दे। एक अन्य विभाग भी
थे। ब्राह्मण, चित्रय आदि जो लोग लेखक
अर्थात् अहस्कारी का काम करते थे वे कायस्थ कहलाते थे। पहले कायस्थां का कोई अलग भेद नहीं था। कायस्थ

टीका करते हुए कैयर ने बिखा है--ग्रूदाणां पचयज्ञानुष्ठानेऽधिकारोस्तोतिसादः । स्रूदोऽपि द्विविधो ज्ञेयः श्राद्धी चैनेतरस्तया ॥ १०॥

विष्णुस्सृति, अ० १।

श्रहल्कार का ही पर्याय शब्द है, जैसा कि श्राठवीं सदी के कोटा, के पास के कग्रसवा के एक शिलालेख से पाया जाता है। ये लोग राजकार्थ में भी भाग लेते थे, क्योंकि सरकारी दफ्तरों में नियत होने के कारण इन्हें बहुत सी गुप्त राजकीय बाते मालूम हो जाती थीं। ये लोग राजकीय षड्यंत्रों श्रीर कूटनीतियों में भी भाग लेते थे, इसी लिये याज्ञवल्क्य स्मृति में राजाश्रों को विशेषकर इनसे प्रजा की रचा करने का श्रादेश दिया गया है।

पीछे से अन्य पेशेवालों के समान इनकी भी एक जाति बन गई, जिसमें ब्राह्मण, चित्रय आदि का मिश्रण है। सूरजधन कायस्य अपने को शाकद्वीपी (मग) ब्राह्मण वतलाते हैं और वालम कायस्य चित्रय जाति के हैं, जैसा कि सीद्दल रचित 'उदयसुंदरीकया' से पाया जाता है।

भारत में अस्पृश्य जातियां केवल दे। ही—चांडाल और मृतप— थों। चांडाल शहर के बाहर रहते थे; शहर में आते समय वे बॉस की लकड़ी की जमीन पर पीटते रहते थे और जंगलों में से पशुपिचयों की मारकर उनके मांस के विक्रय से अपना निर्वाह करते थे। मृतप श्मशानीं की चैंकी करते और शवों के कफन आदि लेते थे।

हिंदू समाज के इन भिन्न भिन्न विभागों के संचिप्त वर्णन के बाद इन सब वर्णों के पारस्परिक संबंध पर फुछ विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। इन चारों वर्णों में संबंध अच्छा था और परस्पर विवाह संबंध होते थे। सवर्ण विवाह श्रेष्ठ होने पर भी अन्य वर्णों से विवाह करना धर्मशास्त्र के प्रतिकृत न था। चित्रय, वैश्य और शूद्र-कन्या से भी ब्राह्मण विवाह कर सकता था। याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मण के लिये शूद्र-कन्या से विवाह का निवेध किया था, परंतु हमारे निर्दिष्ट

समय तक यह भी विद्यमान था। नाण ने शुद्र स्त्री से पैदा हुए ब्राह्मण के पुत्र पारशव का उल्लेख किया है। इसी तरह मंडोर के प्रतिहारों के वि० सं० ८-६४ (ई० स० ८३७) श्रीर -६१८ (ई० स० ८६१) को लोखों में ब्राह्मण हरिश्चंद्र का चित्रिय-कन्या भटा से विवाह होने का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण कवि राजशेखर ने भी चैाहान कन्या अवंतिसंदरी से विवाह किया था। दिच्या में भी चित्रयों की स्त्री से ब्राह्मणों के विवाह होने के उदाहरण मिलते हैं। गुलवाड़ा गाँव के पास की वैद्ध गुफा के एक लेख में वल्लूरवंशीय ब्राह्मण सोम का ब्राह्मण श्रीर चित्रय कन्यार्थों से विवाह होने का वर्णन मिलता है \*। चित्रय, वैश्य श्रीर शूद्र की कन्या से विवाह कर सकता था. परंतु ब्राह्मण की कन्या से नहीं। दंडी कृत 'दशक्रमारचरित' से पाया जाता है कि पाटलिपुत्र के वैश्रवण की प्रत्री सागरदत्ता का विवाह कोसल के राजा क्रसमधन्वा के साथ हुआ था । ऐसे और भी कई उदाहरण मिलते हैं। इसी तरह वैश्य शूद्र की कन्या से विवाह कर सकता या। सारांश यह है कि हमारे निर्दिष्ट समय मे अनुलोम विवाह की प्रथा थी, प्रतिलोम की नहीं। ये संबंध उन शर्दों के साथ, जिनकी पंच महायहों का ष्प्रधिकार नहीं था. नहीं होते थे।

प्राचीन काल में पिता के वर्ण से पुत्र का वर्ण माना जाता था।
बाह्य का किसी भी वर्ण की कन्या से उत्पन्न पुत्र ब्राह्मण ही समका
जाता था, जैसे कि ऋषि पराशर के धीवरी से उत्पन्न पुत्र वेदव्यास
और रेणुका ( चित्रिय कन्या ) से उत्पन्न जमदिन के पुत्र परशुराम
बाह्य कहलाए। पीछे से यह प्रथा वदल गई, ध्रर्थात् माता के
वर्ण के ध्रनुसार पुत्र का वर्ण माना जाने लगा। चित्रिय-कन्या से

नागरी-प्रचारिखी पत्रिका; नवीन संस्करख; माग ६, पृ० १६७—२०० ।
 दशकुमारचरित; विश्वस कथा ।

उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र चित्रय ही माना जाता था, जैसा कि शंख श्रीर उशनस भ्रादि स्मृतियों से पाया जाता है ।

परस्पर के ये विवाह-संबंध शनैः शनैः कम होते गए ग्रीर फिर ग्रपने ग्रपने वर्षों में होने लगे। हमारे निर्दिष्ट काल के पीछे यह प्रवृत्ति बढ़ते बढ़ते केवल ग्रपनी उपजातियों तक ही परिमित रह गई १।

आज की भाँति प्राचीन काल में भिन्न भिन्न वर्णों में छूतछात और साथ खाने पीने का परहेज नहीं था। ब्राह्मण अन्य सब वर्णों के हाथ

का भोजन खाते थे जैसा कि <u>ज्यास-स्</u>यृति के छूतछात ''नापितान्वयमित्रार्द्धसीरिशो दासगोपका: ।

शृद्राणामप्यमीषां तु भुक्ताऽत्रं नैव दुष्यितं" से पता लगता है ‡। वर्तमान भेद-भाव हमारे समय के श्रंतिम भाग में भी प्रचलित नहीं हुष्या था। अव्यक्तिनी लिखता है कि चारों वर्णवाले इकट्टे रहते श्रीर एक दूसरे के हाथ का खाते पीते थे §। संभव है कि यह कथन उत्तरी भारत से संबंध रखता हो। दिचाणी भारत में शाकाहारियों ने मांसाहारियों के साथ खाना छोड़ दिया था। यह भेद-भाव शनै: शनै: सभी वर्णों में बढ़ता गया।

भारतवर्ष ने केवल श्राध्यात्मिक उन्नति की श्रीर ही ध्यान नहीं दिया, उसने भौतिक उन्नति की तरफ भी पर्याप्त ध्यान दिया था। प्राचीन भारतीय यदि ब्रह्मचर्य्य, वानप्रस्थ श्रादि श्राश्रमीं में तपस्या की मुख्य स्थान देते श्रीते गृहस्थाश्रम में जीवन के सांसारिक श्रानंद भी भीगते थे। संपन्न लोग बड़े बड़े श्रालीशान मकानों में

<sup>\*</sup> राजपूताने का इतिहास; जिल्द १, पृष्ठ १४७--४८ I

<sup>†</sup> चि॰ वि॰ वैद्य; हिस्ट्री आफ मीडिएवल इंडिया; जि॰ १, पृष्ठ ६१— ६३, जि॰ २, पृ॰ १७५—म्दर।

<sup>🙏</sup> ज्यासस्मृति--अध्याय ३, रलोक ४४।

<sup>§</sup> श्रलबेरुनीज् इंडिया; जिल्द १, पृ० १०१।

रहते थें ु खाने, पीने, सोने, वैठने, अतिथियों के रहने, संगीत, बाद्य भ्रादि के लिये भिन्न भिन्न कमरे होते थे। कमरों मे वायु संचार के लिये अच्छा प्रवंध रहता था। शहर के सामाजिक जीवन को ग्रानदमय बनाने के लिये समय समय पर वहे वह मेले हुआ करते थे, जहाँ लोग हजारों की वादाद में सम्मिलित होते थे। हर्प के समय हुएन्संग ने प्रति पॉचवें वर्ष होनेवाले धर्म-सम्मेलन का वर्णन किया है, जिसमें हर्ष भिनुकों को दान दिया करता था। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रुभावसरो पर भिन्न भिन्न रथानों में भी मेले हुआ करते थे। ऐसे धार्मिक मेले केवल आनंद के लिये नहीं होते थे, परंतु भ्रार्थिक दृष्टि से भी इनका महत्त्व बहुत था। इन मेलों से दूर दूर से व्यापारी आते थे और सामान खरीद फरोस्त होता था। मेलों की यह प्रया ब्राज भी भारत में विद्यमान है। इन मेलों में समारोह बहुत होता था । बहुत से त्यौहारों के अवसरों पर भी मेले किए जाते थे, जैझा कि रत्नावली में वसंतोत्सव के उल्लेख से पाया जाता है। हिंदुग्री में त्याहारों का प्राधान्य है, वे उन्हे वहुत समारोह से मनाते थे। इन मेलों का हिंदुओं के सामाजिक जीवन मे वहुत भाग था। होली के उत्सव में पिचकारी द्वारा रंग फेंकने का भी रिवाज था, जैसा कि हर्प ने रज्ञानली में वर्धन किया है । लोगो के दिल बहलाने के लिये नाटक-गृह या प्रेचागृहीं का उल्लेख भी मिलता है। इसी तरह गान-भवनीं, चित्रशालाओं आदि का भी वर्णन मिलता है. जिनमें नागरिक जाकर ब्रानंद करते थे। नाटक, चृत्य, संगीत श्रीर चित्रकला का विकास कितना है। चुका था 🕆, इस पर थ्रागे प्रकाश डाला

भारायंत्रविमुक्तसंततपयः पूर्ण्वते सर्वतः ॥
 सद्यः सांद्रविमद्कदंमकृतकीढे चपां प्रांग्ग्ये ॥ १९ ॥
 रतावली; श्रंक १ ।

<sup>†</sup> राघाकुमुद् मुक्रजीं; हर्ष, पृ० १७१--७६।

जायगा। कभी कभी उपवनों में बड़े बड़े भोजों की भी व्यवस्था की जाती थी, जिनमें बहुत से खी-पुरुष सम्मिलित होते थे। लोग तेता मैना थ्रादि पिचयों को पालने के शौकीन थे। वे मुगों, तीतरी, मेंसों, मेढ़ों थ्रीर हाथियों की परस्पर लड़ाई कराकर विनीद करते थे। बड़े बड़े मझ कुरती भी लड़ते थे। सवारी के लिये घोड़ों, हाथियों, रथों थ्रीर पालिकयों का प्रयोग होता था। जल-विहार भी बहुत होता था, जिसमें नौकाथ्रों का प्रयोग किया जाता था। जल-विहार भी बहुत होता था, जिसमें नौकाथ्रों का प्रयोग किया जाता था। जल-विहार में खिया और पुरुष सभी सम्मिलित होते थे। स्त्री पुरुष मिलकर भूला भूलते थे। दोलोत्सव विशेषतः वर्ष भूतु में हुआ करता था। इस प्रथा का याज भी प्रायः सारे भारत में प्रचार है। इन सब ब्रानंदप्रद उत्सवों और प्रथाओं के अतिरिक्त शतरंज, चैापड़ ब्रादि खेल भी खेले जाते थे। उस समय जुए का भी बहुत प्रचार था, परंतु उस पर निरीचण रहता था। शूत-गृहों पर सर-कारी कर लगता था, जैसा कि शिलालेखें। आदि से पाया जाता है ।

'स्तिय लोग श्राखेट भी बहुत करते थे। राजा श्रीर राज-कुमार श्रपने दल बल के साथ शिकार करने जाया करते थे। यह शिकार तीर, भालों श्रादि से होता था। शिकार में कुत्ते श्रादि भी साथ रहते थे।

कुछ विद्वानीं का खयाल है कि हर्ष के समय तक भारत में सीने की कला का प्रचार नहीं हुआ था । वे अपने पत्त की युक्ति में हुएन्स्संग का एक कथन प्रेश करते हैं; परंतु बस्च उनका यह मत आंतिपूर्ण है। भारत में सब प्रकार के शीत, उज्या और शीतोष्ण प्रदेश होने के कारय भिन्न भिन्न

<sup>⇒</sup> वि० सं० १००

( ईं० स० १११ ) के उदयपुर के निकट के सारखेश्वर में लगे हुए प्राचीन शिलाबेख से ।

<sup>†</sup> चि॰ वि॰ वैद्यः; हिस्ट्री श्राफ मिडिएचळ इंडिया; जि॰ १, ए० मध्य 1 वाटर्स श्रान युवनच्चांगः; जि॰ १, पृ॰ १४८।

स्थानों मे अत्यंत प्राचीन काल से आवश्यकतानुसार भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त पहने जाते थे। वेदों तथा नाह्यण अंथों मे सुई का नाम 'सूची\*' या 'बेशी†' मिलता है। तैत्तिरीय नाह्यण मे सुई के तीन प्रकार की अर्थात् लोहे, चाँदी, श्रीर सोने की होने का उल्लेख हैं!। श्रुग्वेद मे कैंची को 'मुरिज्ंं के कहा है। सुश्रुत संहिता में वारीक होरे से सीने 'सीव्येत् सूच्मेण सूत्रेण' का वर्णन है। रेशमी चोगे को 'वार्ष्य +' श्रीर ऊनी कुरते को 'शामूल ×' कहते थे। 'द्रापि¶' भी एक प्रकार का सिया हुआ वस्त्र था, जिसके विषय मे सायण लिखता है कि वह युद्ध के समय पहना जाता था। सिर्फ कपड़ा ही नहीं, चमड़ा भी सिया जाता था। चमड़े की मस्त्री ( थैली ) का भी वर्णन वैदिक साहित्य तक में मिलता है।

श्रपने निर्दिष्ट काल से पूर्व की इन वार्तों की लिखने से हमारा श्रमिप्राय यही सिद्ध करना है कि हमारे यहाँ सीने की कला वहुत प्राचीन काल से विद्यमान थी।

हमारे निर्दिष्ट समय में खियों का मामूली वख अंतरीय अर्थात् साड़ी थी, जो आधी पहनी और आधी ब्रोड़ी जाती थी। बाहर जाने के समय उस पर उत्तरीय (दुपट्टा) रहता था। खियाँ नाचने के समय लहुँगे जैसा जरी के काम का वख पहनती थीं, जिसका नाम 'पेशस्' था।। मथुरा के कंकाली टीले से मिली हुई

<sup>🔈</sup> ऋरवेद २। ३२। ४॥

<sup>🎁</sup> वहीं; ७ । १८ । १४ ॥

İ तैतिरीय बाह्मण ३। ६। ६॥

<sup>§</sup> ऋग्वेद = 18198 II

<sup>+</sup> अथर्षवेद १८। ४। ३१॥

<sup>×</sup> जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण १। ३८। ४॥

<sup>¶</sup> ऋग्वेद १। २४। १३॥

<sup>||</sup> ऋग्वेद २।३।६॥

एक शिला पर रानी श्रीर उसकी दासियों के चित्र श्रंकित हैं। रानी लहँगा पहने श्रीर ऊपर उत्तरीय धारण किए हुए है \*। स्मिथ ने अपनी पुस्तक में एक जैन मूर्ति के नीचे दे। श्रावक श्रीर तीन श्राविकाश्रों की खड़ो मूर्तियों के चित्र दिए हैं। ये तीनों खियाँ लहँगे पहने हुए हैं । ये लहँगे श्राज के लहँगों के समान ही हैं। दिच्या में, जहाँ लहँगे का रिवाज नहीं है, श्राज भी नाचते समय खियाँ लहँगा पहनती हैं। खियाँ छींटवाले कपड़े भी पहनती थीं, जैसा कि श्रजंटा की गुफा में बच्चे की गोद में लिए हुए एक श्याम वर्ण की खो के सुंदर चित्र से ज्ञात होता है। उसमें खी कमर से नीचे तक आधी बाँहवाली सुंदर छींट की श्रांग्या पहने हुई है । ज्यापारी लोग रुई के चेगे श्रीर क्षारते भी पहनते थे। दिच्या के लोग सामान्य रूप से दे। धोतियों से काम चलाते थे। धोतियों में सुंदर सुंदर किनारा भी होता था। एक धोती पहनते थे श्रीर एक श्रोढ़ते थे। कश्मीर श्रादि की तरफवाले कळनी ( Halfpant ) पहनते थे है।

इन कपड़ों में विविधता, सुंदरता श्रीर सफाई की ग्रोर भी बहुत ध्यान दिया जाता था। हुएन्स्संग ने हई, रेशम तथा ऊन के वस्नों का वर्णन किया है॥। राज्यश्री के विवाह के लिये तैयार कराएं गए वस्नों का वर्णन करते हुए बाण लिखता है—रेशम, हई, ऊन, सॉप की केंचुली के समान महीन, श्वास से डड़ जानेवाले, स्पर्श से ही । श्रमुमेय श्रीर इंद्रधनुष के समान रंगवाले कपड़ों से घर भर गया

स्मिथ; मथुरा-ऐंटिक्विटीज; प्लेट १४।

<sup>†</sup> वहीः प्लेट मर ।

<sup>🙏</sup> स्मिथ; श्राक्तफर्ड; हिस्ट्री श्राफ़ इंडिया; पृ० १४६।

६ राघाकुमुद सुकर्जी; हर्ष: ५० १७०—७१।

<sup>]]</sup> रास बील; बुद्धिस्ट रैकर्ड्स श्राफ दी वेस्टर्न वर्ल्ड; जिल्द १, पृ० ७४।



(१४) इंडिकी कॅगिया पहनी हुई स्त्रीका चित्र [अर्जटाकी गुफा]

विद्य ५४

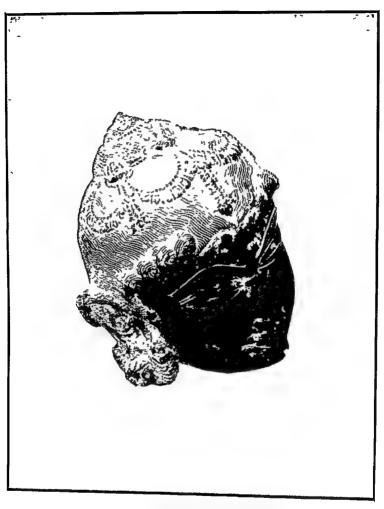

( १४ ) भूषणादि से श्रहंकृत स्त्री का सिर [ शजपूताना म्यूजियस्, श्रजमेर ]

( १६ ) स्त्री के सिर का केशनिन्यास [राजपूताना म्यूजियम्, श्रजमेर ]



था\*। क्षियाँ प्राय: रंगीन कपड़े पसंद करती थीं। वैद्धि साधु प्राय: लाल, हिंदू संन्यासी भगवा और जैन (श्वेतांवर) साधु श्वेत या पीला कपड़ा पहनते थे। विधवाएँ प्राय: सफेद कपड़े पहनती थीं। राजा लोग सिर पर रज़जिटत मुकुट धारण करते थे। साधारण लोग पगड़ी (उच्छीष) बॉधते थे। वालो के शृंगार की तरफ भी काफी ध्यान दिया जाता था। पुरुष बड़े बड़े बाल रखते थे। क्षियों भिन्न मिन्न प्रकार के अत्यंत सुंदर केश-विन्यास करती थीं, जिनका पता उस समय की वनी हुई मूर्तिथों से लगता है। बालों का पीछे जूड़ा भी बॉधा जाता था, जिस पर सुगंधित फूल लगाए जाते थे; सिर पर तरह तरह से मीतियों की लड़ें धौर रज़जिटत आभरण भी धारण किए जाते थे। ब्राह्मण लोग सिर और दाढ़ी के बाल कटवाते थे। चित्रय लोग लंबी लंबी दाढ़ी रखते थे, जैसा कि बाण के एक सेनापित के वर्णन से पता लगता है। बहुत से लोग पैरों में जूते नहीं पहनते थें।

शरीर की सजाने के लिये गहनों का भी बहुत प्रयोग होता था।
पुरुष और स्त्रियाँ दोनों ही गहनों के शैकीन थे। हुएन्त्संग लिखता
है कि राजा और संपन्न लोग विशेष श्राभूषण
पहनते हैं। अमूल्य मिणयों और रहों के
हार, ॲग्रूठियाँ, कड़े और मालाएँ उनके श्राभूषण हैं । सोने चाँदी
के रक्षजटित मुजबंद, सादे या मकराकृति सोने के कुंडल श्रादि बहुत
से श्राभरण पहने जाते थे। कभी कभी खियाँ कानी के नीचे के भाग

<sup>्</sup>र चीमेरच नादरैश्च हुकूबेश्च लालातन्तुजैश्चांशुकेश्च नैन्नेश्च निर्मोक्ति-श्रेनिश्वासहार्यैः स्पर्शानुमेयैः बासोभिस्सर्घतः स्फुरदि द्वायुषसः स्रोरिव संच्छा-दितम् ।

हर्षचरित, पृ० २०२-३।

<sup>†</sup> चि॰वि॰वैद्य; हिस्ट्री आफ मिडिएवल इंडिया; जिल्द, १,५० ६२---६३।

<sup>‡</sup> वाटर्स स्त्रान युवनच्चांग; जि० १, ५० १९ ।

को हो विभागों में छिदवाती थीं श्रीर प्रत्येक साग में छेट कराकर सनके बीच तार डलवाती थीं जिसमें सोने आदि की कई कडिया रहती थीं। कान के नीचे के भाग की छेटकर उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के श्रामुष्ण पहनने की रीति तो उनमें साधारण सी थी। ऐसे ळिटे हुए कानवाली खियों की मृतियाँ कई अजायबघरों में संगृहीत हैं। पैरों में भी सादे या घुँचरूवाले जेवर पहने जाते थे। हाथों में कडे भीर शंख तथा हाथीदाॅत की तरह तरह के कामवाली चूड़ियाॅ, बाहु पर भिन्न भिन्न प्रकार के भुजबंद, गले में उत्तम श्रीर बहुमूल्य हार श्रीर श्रॅगुलियों में भिन्न भिन्न प्रकार की श्रॅगूठियाँ पहनी जाती थीं । स्तन कहीं खुले, कहीं पट्टी बँधे हुए श्रीर कहीं चीली से ढँके हुए रहते थे। संपन्न स्त्री पुरुष सुगंधित पुष्पों की मालाएँ भी पह-नते थे। चांडालों की स्त्रियाँ पैरां में रह्मजटित गहने पहन सकती थीं । प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार गहने पहनता था। किसी की कुछ पहनने की मनाई नहीं थी। श्रीर बुलाक का उल्लेख प्राचीन साहित्य में नहीं मिलता; संभव है, यह मुसलमानों से लिया गया हो। ।

विद्वान लोग भी भिन्न भिन्न प्रकार की साहित्य-चर्चाओं द्वारा विनोद किया करते थे। ऐसी साहित्य-चर्चाएँ राजसभाओं या विद्वानों की मंडलियों में होती थों। बाष्ममृह अपनी 'कादंबरी' में राजसभा में कुछ साहित्यचर्चाओं—काव्यप्रबंध की रचना, धाल्या-मक कथाएँ, इतिहास और पुराषों के अवष, संगीत, असर-च्युतक, मात्राच्युतक, विदुमती, गूढ़ चतुर्थपाद, प्रहेलिका—आदि का वर्णन करता है!।

कादंबरी में चांडाल-कन्या का वर्णन।

<sup>†</sup> चि॰वि॰वैद्यः; हिस्ट्री श्राफ मिडिएवळ इंडियाः; जिल्द २, पृ० १८७-८८।

İ कादंबरी; पृ० १४, निर्णयसागर संस्करण ।

भोजन में शुद्धि श्रीर सफाई का बहुत खयाल रखा जाता था। इस्तिंग ने इस संबंध में बहुत कुछ लिखा है। हुएन्संग ने लिखा है कि—"भारतीय स्वयं ही पवित्र रहते हैं, भोजन किसी दवाव के कारण नहीं। भोजन के पूर्व वे स्नान करते हैं। उच्छिष्ट भोजन पीछे किसी को नहीं खिलाया जाता। भोजन के पात्र एक के बाद दूसरे की नहीं दिए जाते। मिट्टी श्रीर लकड़ी के पात्र एक बार के प्रयोग के बाद प्रयुक्त नहीं होते। सोने, चाँदो, ताँवे आदि के पात्र शुद्ध किए जाते हैं । यह शुद्धि आज भी पर्याप्त रूप से ब्राह्माएों आदि में विद्यमान है, यद्यपि अब इस पर कुछ कम ध्यान दिया जाने लगा है।

भारतीयों का भोजन साधारणतया गेहूँ, चावल, ज्वार, वाजरा, दूध, घी, गुड़ और शक्कर था। अल इदिरसी अनिहलताड़े के प्रसंग में लिखता है—'वहाँ के लोग चावल, मटर, फिलयाँ, उड़द, मसूर, मछली और अन्य पशुओं को, जो खयं मर गए हों, खाते हैं, क्योंकि वे कभी पशु-पिचयों को मारते नहीं । महात्मा युद्ध से पूर्व मांस का भी प्रचार वहुत था। जैन और वौद्ध धर्म के कारण शनैः शनैः यह कम होता गया; हिंदू धर्म के पुनरभ्युदय के समय जब वहुत से वौद्ध हिंदू हुए, तो अहिंसा और शाकाहार का धर्म भी साथ लाए। हिंदू धर्म में मांसाहार पाप समभा जाने लगा। मांस के प्रति बहुत विरक्ति हो गई थी। मसऊदी लिखता है कि ब्राह्मण किसी पशु का मांस नहीं खाते। स्मृतियों मे भी ब्राह्मणों के मांस न खाने का विधान होने पर भी कुछ पिछली स्मृतियों मे श्राद्ध के समय मांस खाने की अग्रह्मा दी गई है। इस पर व्यासस्मृति में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि श्राद्ध में मांस न खानेवाला

वाटर्स श्रान युवनच्यांग; जिल्ह १, पृष्ठ ११२ ।

<sup>†</sup> चि॰ वि॰ वैद्य; हिस्ट्री धाफ मिडिएवल इंडिया, जि॰ २, पृष्ठ १६२। म०----

न्नाह्मण पतित हो जाता है \*। शनै: शनै: मांस खाने की प्रवृत्ति बढ़ती गई श्रीर न्नाह्मणों के एक भाग ने मांसमचण त्रारंभ कर दिया। चित्रय श्रीर वैश्य भी मांस खाते थे। हिरेण श्रीर भेड़ बकरी के मांस के श्रितिरक्त प्राय: श्रन्य मांस निषिद्ध थे। कभी कभी सक्तली भी खाई जाती थी। प्याज श्रीर लहसुन का प्रयोग वर्जित था श्रीर उनके खानेवाले प्रायश्चित के भागी समभे जाते थे।

उत्तरीय भारत की अपेन्ता दिन्य में मांस का प्रचार बहुत कम था। चांडाल सब प्रकार के मांस खाते थे, इसलिये वे सबसे अलग रहते थे।

मच-पान का प्रचार भी प्रायः नहीं था। द्विजों को तो शराब बेचने की भी ध्राज्ञा नहीं थी। ब्राह्मण तो मध्य विलक्षल नहीं पीते थे। ध्रल् मसऊदी ने राजाश्री के विषय मे लिखा है कि यदि कोई राजा मदिरा पी ले, तो वह राज्य करने के थेग्य नहीं समक्ता जाता था, परंतु शनै: शनै: चित्रयों मे मदिरा का प्रचार बढ़ता गया। ध्रदबी यात्री सुलैमान लिखता है कि भारतीय शराब नहीं पीते। इसका कथन है कि जो राजा शराब पी ले, वह वास्तव मे राजा नहीं है। ध्रासपास में ध्रापस के लड़ाई बखेड़े होते रहते हैं, तो वह राजा जो कि मतवाला हो, भला क्योंकर राज्य का प्रबंध कर सकता है । वास्त्यायन के कामसूत्र से मालूम होता है कि श्रीमंत नागरिक लोग बाग वगीचों में जाते ध्रीर वहाँ शराब भी पीते थे।

उस समय खच्छता का विचार ग्रवश्य था, परंतु परस्पर का भोजन निषिद्ध न था। छूत्छात का विचार वैष्णव धर्म के प्रचार को साथ पीछे से बढ़ा।

नाश्नीयाद्वाह्मणो मांसमिनयुक्तः कथंचन ।
 व्रती श्राद्धे नियुक्तो वा चनग्नन् एतति हिजः ॥

<sup>†</sup> सुलेमान सौदागर; पृ० ७८ (नागरीप्रचारिखी सभा द्वारा प्रकाशित)।

उत्पर लिखे हमारे वर्णन का यह अभिप्राय कदापि नहों कि भारतीय केवल भातिक जीवन की तरफ वहें हुए थे। उनका आध्या- तिमक जीवन भी वहुत उन्नत था। वहुत सी धार्मिक वातें उनके जीवन का ग्रंग वनी हुई थी। पंच महायज्ञ गृहस्थी के लिये आव- स्यक कर्तब्य थे। श्रितिथि-सत्कार तो वहुत वढ़ा हुआ था। यज्ञों मे पशु-हिसा वौद्ध धर्म के कारण कम हो चुकी थी। उसके साथ यज्ञों का होना भी अवश्य कम हो गया था, परंतु हिंदू धर्म के अभ्युदय के साथ फिर थज्ञ आरंभ हो गए थे। हमारे निर्दिष्ट काल में वड़े बड़े यज्ञों का उल्लेख वहुधा नहीं मिलता।

हिंदू समाज जहाँ इतना ग्रधिक उन्नत या, वहाँ उसमे, किसी न किसी रूप मे, दास-प्रया भी विद्यमान थी। दास-प्रया हमारे निर्दिष्ट समय से बहुत काल पूर्व से वली आती थी। वास-प्रया मतु ग्रीर याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों में दास-प्रया का वर्णन है। याज्ञवल्क्य स्मृति के दोकाकार विज्ञानेश्वर (वारहवी शताब्दी) ने पंद्रह प्रकार के—गृहजात (घर की दासी से उत्पन्न ), क्रीत (खरीदा गया), लब्ध (दानादि मे मिला हुआ), दायादु-पागत (वंशपरंपरागत), अनाकालभृत (दुर्गभन्न मे मरने से रिचत), आहित (धन देकर अपने पास रखा हुआ), ऋखदास (कर्ज में रखा हुआ), युद्धप्राप्त (लड़ाई मे पकड़ा हुआ), पर्योजित (जुए आदि मे जीता हुआ), प्रज्ञज्यावसित (साधु होने के वाद विगड़कर दास बना हुआ), कृत (समय की शर्त के साध रखा हुआ), गड्डवाहत (घर की दासी के लोभ से आया हुआ) और आत्मविक्रेता (अपने आपको बेचनेवाला)—दासों का उल्लंख किया है\*। दास लोग जो कुछ कमाते ये उस पर उनके स्वामी

गृहजातस्वया क्रीतो छच्चो दायादुपागतः ।
 अनाकाछमृतसद्वदाहितः स्वामिना च यः ॥

का ही अधिकार होता था: कुछ लोग दासों की चेारी करके उनको वेचते भी थे।

यहाँ की दास-प्रधा अन्य देशों की दास-प्रधा की भाँति कल्लीव. घिषात और निन्दनीय नहीं थी। ये दास घरों में परिवार के एक श्रंग की तरह रहते थे। त्यौहार श्रादि श्रभ अवसरों पर दासों पर भी विशेष कृपा होती थी। जी दास अच्छा कार्य करते थे. उन पर स्वामी वहत अधिक कृपा करते थे। राज्य की ग्रीर से दासीं के लियं विशेष दया के नियम वने हुए ये। याइवल्य स्पृति में लिखा है कि जबईस्ती दास बनाए हुए और चोरों द्वारा खरीदे गए दासों को यदि स्वामी सुक्त न करे तो राजा उन्हें स्वतंत्र करा दे। किसी कठिन अवसर पर स्वामी के प्राय वचानेवाला भी सक कर दिया जाता था=। नारदस्मृति में ता यहाँ तक लिखा है कि स्त्रामी के प्राण वचानेवाले को पुत्र की तरह जायदाद का भाग भी दिया जाय। जो कर्ज आदि लेकर दास वनते घे, वे स्वामी से लिया हुआ सव ऋण चुकाकर चाहे जब मुक्त हो सकते थे। इसी तरह श्रन्य प्रकार के दास भी मुक्त होते ये 📭 श्रनाकालभृत दे। गैंविं देकर, म्राहित धन देकर; युद्धप्राप्त, स्वयं संप्रतिपन्न भ्रीर पर्योजित दास कोई उत्तम सेवा कर या अपने स्थान पर प्रतिनिधि देकर सुक्त हो

मोचितो महतरचर्याचुद्धप्रातः पर्णे जितः । तवाहमित्युपगतः प्रव्रज्यावसितः कृतः । मक्तदासस्य विज्ञेयस्वयेव दढवाहृनः । विक्रेना चात्मनः शास्त्रे दासाः पञ्चदशस्यृताः ।

मितात्ररासहित; पृ० २४६ !

वलाहासिक्वतश्चौरॅं:र्वक्रीतश्चापि सुच्यते ।
 स्वामिप्राण्यदो भक्त त्यागात्तिक्रिक्वयादिपि ॥
 वही: पृ० २४६ ।

सकते शे । मिताचरा में उस समय दास के मुक्त करने की विधि का भी उल्लेख है। स्वामी दास के कंधे से पानी का भरा हुआ घड़ा उठाता छौर उसे ते। इकर अचत, पुष्प आदि दास पर फेंकता तथा तीन वार 'अव तू दास नहीं है', यह कहकर उसे मुक्त कर देता । यहाँ दास विश्वासपात्र निजी सेवक समभे जाते थे, उनके साथ किसी प्रकार का दुर्ज्यवहार नहीं होता था। ऐसी स्थिति में चीनी या अरव यात्रियों को हमारे यहाँ के सेवकों और दासों में अंतर मालूम नहीं पड़ा, इसी से उन्होंने दास-प्रथा का उल्लेख नहीं किया।

साहित्य और विज्ञान की अत्यंत उन्नित होते हुए भी साधारण जनना में वहम बहुत थे। लोग भिन्न भिन्न जादू टोनों तथा भूत प्रेत आदि में विश्वास करते थे। जादू टोनों वहम की प्रधा अत्यंत प्राचीन काल से भारतवर्ष में विद्यमान थी। अधर्ववेद में अभिचार, सम्मोहन, पीडन, वशीकरण, मारण आदि का वर्णन है। राजा के पुरोहित अधर्ववेद के विद्वार होते थे। शत्रुओं को नष्ट करने के लिये राजा जादू और टोनों का भी प्रयोग कराते थे। हमारे समय में भी इनका बहुत प्रचार था। वाण ने प्रभाकरवर्षन की वीमारी के समय लोगों का पिशाच-वाधा मानना और उनका उपाय करना भी लिखा हैं। कादंवरी में भी वाण ने प्रत-प्राप्ति के लिये विलासवती का जादू के मंडलों में

<sup>.</sup> मिताचरा सहित; पृष्ठ २४६—४०।

<sup>†</sup> स्व<sup>°</sup> दासमिच्छेदाः क्तु<sup>°</sup>मदासं प्रीतमानसः । स्कंपादादाय तस्यासौ भिंदात्कुम्भं सहाम्मसा ॥ साचतामिः सगुष्पासिम् वन्यन्तिरवाकिरेत् । श्रदास इत्ययोक्त्वा श्रिः प्राङ्मुखं तमवासुकंत् ॥

वही, पृ० २५०।

I हर्षचरितः पृ० १४४, निर्णयसागर संस्करण ।

दिक्पालों को प्रसन्न करने, ताबीज पहनने श्रीर गंडे वॉधने, गीदडों को मांसपिंड खिलाने तथा शक्तन जाननेवाली का ग्रादर करने का उद्धेख किया है \*। ऐसे ही गर्भ के समय उसकी भवों से रजा करने के लिये पलंग के नीचे राख के मंडल बनाने, गोरोचन से भोजपत्र पर लिखे मंत्रों के यंत्र वाधने, कात्यायनी से रचा के लिये मेरिपंखों के उरसने, सफेद सरसों के विखेरने ग्रादि कियाओं का का भी वागा ने वर्णन किया है । भवभूति ने 'मालतीमाधव' मे इप्टिसिद्धि के लिये अधीरघंट द्वारा विलदान के लिये मालती की देवी के मंदिर में लं जाने का उल्लेख किया है। 'गौडवहो' में भी देवी की तुष्टि के लिये मनुष्यों श्रीर पशुर्श्वों की वलि का वर्णन है। इन सब बातों से पाया जाता है कि हमारे निर्दिष्ट समय में जाद टोनों की प्रया विद्यमान थी: लोग मृत प्रेत, डाकिनी, शाकिनी आदि पर विश्वास करते थे। राजा लोग अपने शत्रु पर ऋत्या (मारण) श्रीर मंत्रों द्वारा वावों के श्राराम कराने का प्रयोग भी करते थे, जैसा कि सोमेश्वर कवि के सुरथोत्सव काव्य से जान पड़ता है। देवियों की तुष्टि के लिये पशुग्री ग्रीर मनुष्यों की वलि देने की चृियत श्रीर निर्देय प्रथा भी उस समय कुछ कुछ विद्यमान थी।

इस विषय को समाप्त करने से पूर्व उस समय के लोगों के चरित्र पर भी दो चार शब्द कहना अप्रासंगिक न होगा। प्राचीन

काल से ही भारतीयों का चरित्र वहुत उज्ज्वल श्रीर प्रशंसनीय रहा है। मेगस्थनीज ने भारतीयों के विषय में लिखा है कि "वे सत्य वोलते थे, चोरी नहीं करते थे, वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। वीरता में भार-तीय पशियावासियों से वढ़े चढ़े थे। वे गंभीर श्रीर अमशील थे।

<sup>॰</sup> कादंबरी; पृ० १२८—३०, निर्णयसागर संस्करण ।

<sup>†</sup> वहीं; पृष्ठ १३६--३७।

उन्हें मुकद्मा कराने की आवश्यकता कभी न होती थी।" यह उच्च चरित्र ग्रत्यंत प्राचीन समय मे ही नहीं थे कितु हमारे समय के यात्रियों ने भी ऐसे ही वर्णन किए हैं। हुएन्त्संग लिखता है कि भारतीय सरलता ग्रीर ईमानदारी के लिये प्रसिद्ध हैं। वे ग्रन्याय से धन-संचय नहीं करते। अलु इदिरसी लिखता है कि भारतीय लोग सदा न्यायपरायण रहते हैं और उससे विमुख कभी नहीं होते। **उनको न्यवहार मे भलाई, प्रामाणिकता ग्रीर निष्कपटता** प्रसिद्ध हैं धीर इन विषयों मे वे इतने प्रसिद्ध हैं कि सव देशों के लोग उनके यहाँ पहुँचते हैं श्रीर इससे उनका देश समृद्ध हो गया है । तेरहवीं सदो का शम्सुद्दीन भ्रवु भ्रव्दुल्ला बेदी इज जमाँ के फैसले की उद्धृत करते हुए लिखता है कि भारत की वस्ती वहुत घनी है। वहाँ के लोग धोखे और जबर्दस्ती से अलग रहते हैं। वे जीने मरने की कुछ परवाह नहीं करते । मार्की पोलो (तेरहवी सदी ) का कथन है कि ब्राह्मण उत्तम व्यापारी श्रीर सत्यवादो हैं। वे मद्य-मांस का उपयोग नहीं करते और संयमी जीवन व्यतीत करते हैं। वे चिराय होते हैं!। उस समय चत्रिय खाट पर मरना श्रपने लिये निंदनीय समभते थे। युद्धों में मरने के लिये वे लालायित रहते थे, परंतु ऐसा अवसर न मिलने पर वे कभी कभी पर्वत से लुढ़ककर ( भृगुपतन ), ग्रग्नि मे वैठकर जल मरते या जल ये दूबकर मर जाते थे। बल्लाल सेन तथा धंगदेव के पानी मे दूबने ग्रीर मुच्छकटिक के कर्ता शृद्धक आदि के आग में जल मरने के उदाहरण मिलते हैं। कई ब्राह्मण जब देखते ये कि वे बृद्ध हो। गए हैं, तव वे खरं अग्नि में जल मरते या पानी में कूद पड़ते थे।

इलियट; हिस्ट्री आफ इंडिया, जिल्दु १, पृ० नम ।

<sup>†</sup> मैक्समूलरः इंडिया, पृष्ठ २७४।

<sup>‡</sup> मार्की पोली (मिस वूल द्वारा संपादित), जिल्द २, पृ० ३१० श्रीर ३६०।

सिकंदर के समय में भी श्राग्न में वैठकर मरनेवाले एक ब्राह्मण का वर्णन मिलता है। मार्की पेलो भी इस प्रथा का वर्णन करता है\*। भारतीय समाज में िश्चियों का स्थान

किसी समाज की उन्नित तब तक पृष्ट नहीं समभी जा सकती जब तक उसमें खियों को उच्च स्थान न सिले। अत्यत प्राचीन काल मे भारत में कियों का आदर होता था इसिलिये उन्हें अर्थों किन का नाम दिया गया था। घर में उनका दर्जा बहुत ऊँचा था। यह यागादि में पित के माथ उनका बैठना आवश्यक समभा जाता था। रामायण श्रीर महाभारत मे ही नहीं कितु उनके बाद के नाटकों में भी खियों की स्थित को अत्यंत उच्च बताया गया है। हमारे निर्दिष्ट समय तक भी समाज में खियों का म्थान बहुत ऊँचा था। भवभूति श्रीर नारायण मह आदि के नाटकों से जान पड़ता है कि उस समय खियों का यथेष्ट मान श्रीर आदर किया जाता था।

पिछले समय की तरह उस समय में 'स्नीशूद्रौ नाधीयताम्' प्रचलित न था। स्त्रियाँ भी पढ़ती थीं। वाग्र ने लिखा है कि राज्यश्री
को बौद्ध सिद्धांतों की शिचा देने के लिये
स्त्री-शिचा
दिवाकरिमत्र नियुक्त किया गया था। वहुत
सी स्त्रियाँ बौद्ध सिद्धां मी होती थीं, जो निस्संदेह बौद्ध सिद्धांतों से
भली भाँति परिचित होंगी शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ करनेवाली मंडनिमश्र की प्रकांड विदुषी पत्नी के विषय में यह प्रसिद्ध है कि
उसने शंकराचार्य को भी निरुक्तर कर दिया था। प्रसिद्ध कि
राजशेखर की चौहान पत्नी अवंति-सुंदरी वहुत विदुषी थी। राजशोखर ने अन्य विद्वानों से अपना मतभेद प्रकट करते हुए जहाँ और
विद्वानों का मत दिखाया है, वहाँ उसने वीन स्थलों पर अवंति-सुंदरी

का भी भिन्न मत दिया है। उस ( अवंति-सुंदरी ) ने प्राकृत कविता

चि० वि० वैद्य; हिस्ट्री श्रांफ सिडिएवल इंडिया; जिल्द २, पृ० १६१ ।

में घानेवाले देशी शब्दों का एक कोश भी वनाया, जिसमें प्रत्येक शब्द के प्रयोग के स्वरचित उदाहरण दिए थे। हेमचंद्र ने अपनी देशी नाममाला मे दे। जगह उसके मतभेद का उल्लेख कर उदाहरण में उसकी कविता उद्धृत की है। स्त्री-शिक्ता के विषय मे राजशेखर अपने विचार इस तरह प्रकट करता है-"पुरुषों की तरह खियाँ भी कवि हों। संस्कार तो आत्मा में होता है, वह स्त्री या प्ररूप के भेद की ध्रपेचा नहीं करता। राजाओं श्रीर मंत्रियों की पुत्रियाँ. वेरयाएँ, कीतुकियों की स्त्रियां, शास्त्रों में निष्णात युद्धिवाली श्रीर कवियत्री देखी जाती हैं \*। हमारे समय में बहुत सी खियाँ भी संस्कृत की किन हुई हैं, जिनमें से जुल के नाम ये हैं — इंदुलेखा, मारुला, मोरिका, विज्जिका, शीला, सुमद्रा, पद्मश्री, मदालसा द्यीर लच्मी। इतना ही नहीं, स्त्रियों की गणित की शिक्ता भी दी जाने के उदाहरण मिले हैं। भास्कराचार्य (बारहवी सदी के अंत मे ) ने अपनी पुत्री लीलानती की गियात का अध्ययन कराने को लिये 'लीलावती' शंथ लिखा। खियों को लित कलाओं की तो विशेष शिक्ता दी जाती थी। राज्यश्री की संगीत, चृत्य स्रादि सिखाने का विशोष प्रबंध किए जाने का उल्लेख वागा ने किया है। हर्ष की रहावली मे रानी का वर्तिका ( इश ) से रंगीन चित्र बनाने का वर्णन है 🕆 । उसी में रानी की गीत, नृत्य, वाद्यादि के विषय में सलाह देनेवाली बताया है। खोज करने से इतिहास में ऐसे वहत से उदाहरण मिल सकते हैं।

डस समय पर्दा प्रचिलत न था। राजाओं की स्त्रियाँ दरवारों में भ्राती थीं। दुएन्त्संग लिखता है कि जिस समय हूण मिहिर-

<sup>&</sup>quot; नागरी-प्रचारिग्री पत्रिका ( नवीन संस्करण ) भाग २, पृ० ८०-८१। † रतावली; श्रंक २।

म०—€

क्रल हारकर पकड़ा गया घा, उस समय वालादित्य की राजमाता उससे मिलने गई थी । हर्ष की माता राजदरवारियों से मिलती थी। वाश ने कादंवरी में विलासवती का भिन्न पर्दा भिन्न राकुन जाननेवाले ज्योतिषियों, मंदिर को पुजारियों और ब्राह्मणों से मिलने और महाकाल के मंदिर में जाकर महाभारत की कथा सुनने का वर्णन किया है। राज्यश्री हएन्त्संग से स्वयं मिली थी। तत्कालीन नाटकों में भी पर्दे का कोई उल्लेख नहीं है। यात्री श्रवुज़ैद ने भी राज दरवारों में देशिये। श्रीर विदे-शियों के सामने खियों के उपस्थित होने का उल्लेख किया है। मेलों ग्रीर उपवनें। में पुरुपों के साथ साथ खियों के जाने का उल्लेख कामसूत्र आदि में मिलता है। खियाँ राजा के सेवक का कार्य भी करती थीं श्रीर दरवार, हवाखोरी, लड़ाई आदि में उनके साथ रहती थीं। वे शका धारण कर घेड़ों पर सवार होती थीं। कही कहीं युद्ध के समय रानियों श्रीर श्रन्य कियों के पकड़े जाने का भी उल्लेख मिलता है। दिच्या के पश्चिमी से लंकी विक्रमादित्य की वहिन प्रक्कादेवी वीर प्रकृति की और राजकार्य में निपुण थी और चार प्रदेशों पर शासन भी करती थीं। एक शिलालेख से पाया जाता है कि उसने गोकागे (गोकाक, वेलगाव जिले में ) के किले पर भी घेरा डाला था। इसी तरह ऐसे अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि उस समय पर्दे की प्रया विद्यमान नहीं थी। इतना निश्चित है कि राजाग्री के ग्रंत:पुर में सर्व साधारण का प्रवेश नहीं होता था। ' मुसलमानी के आने के वाद से पर्दे का प्रचार हुआ। उत्तरीय भारत मे मुसलमानों का जोर अधिक होने से वहाँ शनै: शनै: पर्दे एवं घूँघट की प्रथा बड़े घरों में चली, परंतु जहाँ उनका अधिक प्रमाव नहीं हुआ, वहाँ

<sup>\*</sup> वॉटर्स प्रांन युवनच्वांग, जिल्द् १, ५० २८८—८६ ।

पर्दा या चूँघट नहीं चला। आज भी राजपूताने से दिच्या के सारे भारतवर्ष में पर्दे की प्रथा नहीं है और कहीं है भी ते। नाम मात्र की।

मनुस्मृति में, जो हमारे समय से पूर्व वन चुकी थी, आठ प्रकार के—प्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राचस और पैशाच—विवाहों का उल्लेख है। बहुत संभव विवाह है, उस समय विवाह के ये प्रकार थोड़े बहुत प्रचलित हों, परंतु इनका प्रचार कम हो रहा था। याह्नव्यत्म ने इन आठों का उल्लेख कर पहले चार की ही करने योग्य वताया है। विष्णु और शंख स्मृतियों में भी पहले चार की ही शाह्य वताया है।

हारीत स्मृति में तो केवल ब्राह्म विवाह की ही उचित कहा गया है।

कुलीन वरों में बहु विवाह की प्रथा विद्यमान थी। राजा, सर-दार झादि धनाट्य लोग प्रायः कई विवाह करते थे। एक शिला-लेख में कलचुरी राजा गांगेयदेव के मरने पर उसकी बहुत सी कियों के सती होने की उल्लेख है। उस समय तक बाल-विवाह की प्रथा अगर्स नंहीं हुई थी। कालिदास ने शकुंतला के साथ दुव्यंत के मिलने का उल्लेख किया है, उस समय शकुंतला बड़ी हो गई थी। गृह्यसूत्रों में विवाह के कुछ समय बाद गर्भाधान करने का उल्लेख है, जिससे स्पष्ट है कि कन्या उस समय तक बड़ी हो जाती थी। मतुस्पृति में कन्या की झायु १६ वर्ष दी है। राज्यश्री की भी विवाह के समय १४ वर्ष की अवस्था थी। कादंबरी में वर्णित महारवेता या कादंबरी की झायु भी विवाह योग्य हो गई थी। हॉ, हमारे निर्दिष्ट काल के झंतिम समय में बाल-विवाह की प्रथा झारंभ अवस्य हो गई थी। मुसलमानों के झाने के बाद इस प्रथा का अधिक प्रचार हुआ। विधवा-विवाह की प्रथा यद्यिप पहले की तरह उस समय प्रचित्त नहीं थी, किर भी उसका एकदम अभाव न था। याज्ञवल्क्य स्मृति में भो विधवा-विवाह का वर्णन है। विष्णु ने ते।

यहाँ तक लिखा है कि ग्रसंभुक्त विधवा के दूसरी बार विवाह से उत्पन्न पुत्र जायदाद के भी अधिकारी हैं। पराशर तक ने लिखा है कि यदि किसी स्त्री का पित मर गया हो, या साधु वन गया हो. लापता हो गया हो या नपुंसक या पतित हो गया हो ते। वह पन-विवाह कर सकती हैं । प्रसिद्ध जैनमंत्री वस्तपाल तेजपाल का विधवा से उत्पन्न होना प्रसिद्ध ही है। इस प्रथा का प्रचलन शनै: शनै: कम होता गया थीर अंत में दिजों में यह प्रथा बिलकल नए हो गई। अलबेरूनी लिखता है कि एक स्त्री दूसरी वार विवाह नहीं कर सकती । विधवाओं,के वस्त्र वेशभूपा आदि भी सव दूसरी तरह के थे, 💝 जैसा कि राज्यश्री के विधवा होने पर वाग्र के 'वध्नात वैधव्यवेग्रीं' लिखने से पाया जाता है। आज भी श्राय: उच्च कर्लों में विधवा-विवाह नहीं होता, परंतु बहुत सी जातियों में विधवा-विवाह प्रचलित है। सती प्रथा का कुछ कुछ प्रचलन भी हमारे निर्दिष्ट काल के पूर्व से चला स्राता या । यह प्रया हमारे समय में किसी प्रकार बढ़ती गई। हुए की माता के स्वयं अग्नि में जल सती प्रधा मरने का बूत्तांत हर्षचरित में मिलता है। राज्यश्री भी अग्नि मे कूदने की तैयार हो गई थी, परंतु उसे हर्व ने रोक लिया। हर्ष रिचत प्रियदर्शिका में विध्यकेत की स्त्री के सती होने का वर्धन मिलता है। इससे पूर्व छठी सदी के एक शिलालेख से मानुग्रा के सेनापित गोपराज की खी के सती होने का उदाह-

रण मिलता है। अलबेरूनी लिखता है—''विधवाएँ या तो तपस्तिनी का जीवन व्यतीत करती हैं या श्रीप्र में जल जाती हैं। राजाओं

नष्टे मृते प्रव्रजिते क्ळीबे च पतिते पतौ ।
 पञ्चस्वापस्सु नारीखां पतिरन्यो विधीयते ॥

की िश्वयाँ, यदि ने वृद्ध न हों, सती हो जाती हैं ।'' सन निधनाओं के लिये सती होना भ्रावश्यक नहीं था। जिस किसी की इच्छा होती, नहीं सती हुआ करती थी।

ये प्रथाएँ होते हुए भी साधारखतः कियों की सामाजिक स्थिति बहुत उच्च थी। उनका पूर्ण आदर होता था। उनकी जो दिन- चर्या वेदव्यास स्मृति मे दी गई है, वह पढ़ने लायक है। उसका सारांश नीचे दिया जाता है—पत्नी पित से पूर्व उठकर घर साफ करे, स्तान करे और भोजन बनावे। पित को भोजन कराकर वैश्वदेव यज्ञ करे। तदनंतर स्वयं भोजन कर शेप दिन आय व्यय की चिता करे। तदनंतर स्वयं भोजन कर शेप दिन आय व्यय की चिता करे। सायंकाल को फिर घर मे भाड़ू चैं। का पूरा सम्मान था। मनुस्मृति में लिखा है कि जिस घर में कियों का पूरा सम्मान किया जाता है, वहीं देवता रहते हैं। उसी में लिखा है—आचार्य उपाध्याय से, और पिता आचार्य से दस गुना सम्मान्य है, परंतु माता, पिता से हजार गुनी सम्माननीय है। उनकी कानूनी स्थिति भी कम नहीं थी। उनकी व्यक्तिगत संपत्ति के लिये राज-नियम बने हुए थे। उनहें भी जायदाद मिल सकती थी। इस विषय में कुछ विस्तार से अगो लिखा जायगा।

अलवेरूनीज इंडिया; जिल्द १, ए० ११४ ।

# द्वितीय व्याख्यान साहित्य

# द्वितीय व्याख्यान

## साहित्य

प्राचीन भारत का वाङ्मय बहुत विस्तृत, गंभीर तथा उन्नत था। सभी विषयों की तरफ भारतीय विद्वानों का पूरा ध्यान था। साहित्य, व्याकरण, श्रायुर्वेद, ज्योतिष, गणित, विज्ञान, कलाकौशल द्यादि सभी विषय उन्नति की चरम सीमा तक पहुँचे हुए थे। हम यहाँ क्रमशः इन विषयों की उन्नति का कुछ परिचय देने का यत्न करेंगे। यहाँ एक बात कह देना आवश्यक है कि प्राचीन काल में साहित्य से केवल लिल त साहित्य, काव्य, नाटक, कथा, उपन्यास, अलंकार आदि विषय ही अभिप्रेत थे, परंतु आजकल साहित्य शब्द बहुत व्यापक होकर वाङ्मय के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है, जिससे विद्या संबंधी समस्त विषय उसके अंतर्गत हो जाते हैं।

हमारे निर्दिष्ट समय का साहित्य भाषा-संबंधी दृष्टि से तीन विभागों में विभक्त किया जा सकता है—

१—संस्कृत का साहित्य सबसे अधिक संपन्न है। उस समय संस्कृत ही राजकीय भाषा थी। राज्यकार्य इसी में होता था। शिला-लेख, ताम्रपत्र आदि भी प्रायः इसी में लिखे जाते थे। इसके ग्रिति-रिक्त संस्कृत संपूर्ण भारतवर्ष के विद्वानीं की भाषा थी, इस कारण भी संस्कृत का प्रचार प्रायः सपूर्ण भारत में था। २—प्राकृत भाषा का सर्व साधारण में प्रचार था। यही वोल-चाल की भाषा थी। इसका भी साहित्य बहुत उन्नत था।

३—दिचिया भारत की तरफ यद्यपि पंडितों से संस्कृत का प्रचार या, तथापि वहाँ की वोलचाल की भाषा द्राविड़ो थी, जिससे तामिल, तेलगू, मलयालम, कनाड़ी छादि भाषात्रों का समावेश होता है। इनका साहित्य भी हमारे समय में उन्नत हुआ। अब हम क्रमशः इन तीनों भाषात्रों के साहित्य पर विचार करते हैं।

### ललित साहित्य

साहित्य की दृष्टि से हमारा निर्दिष्ट समय वहुत जनत है। हमारे समय से वहुत पूर्व संस्कृत साहित्य का विकास हो चुका था पर इसकी वृद्धि हमारे समय में भी जारी रही । हम इस समय शन्य भाषाओं विकास की प्राप्ति के विकास की तरह संस्कृत में भाषा-नियम संबंधी या शब्दों के रूप-संबंधी परिवर्त्तन नहीं पाते। इसका एक कारण है। इस समय से बहुत पूर्व-६०० ई० पूर्व के ज्ञासपास-ष्प्राचार्य पाणिति ने श्रपने व्याकरण के जटिल नियमा द्वारा संस्कृत को जकड़ दिया। पाणिति के इन नियमें को तोड़ने का साहस संस्कृत के किसी किन ने नहीं किया, क्योंकि हमारे पूर्वज पाणिनि को एक महर्षि समभते थे और उसमें उनकी अगाध मक्ति थी। उसके नियमें। की तोड़ना वे पाप समभते थे। यह प्रवृत्ति हम लोगों में बहुत प्राचीन काल से चली त्राती है, तभी तो महाभाष्यकार ने पाखिनि के सूत्रों में कुछ स्थलों पर त्रुटियाँ दिखाते हुए भी अपने को पाणिनि के रहस्यों को समम सकने में असमर्थ कहकर उसका श्रादर किया है। इस समय संस्कृत में लालित्य लाने की बहुत कोशिश की गई। इसका शब्द-भांडार बहुत बढ़ा। संस्कृत की

भिन्न भिन्न लेखन-शैलियाँ ग्रानिष्कृत हुई। यह विकास ६०० ई० से नहीं, इससे बहुत पूर्व प्रारंभ हो चुका था। कविकुल-चूड़ामिण कालिदास, मास, ग्रम्थघोप ग्रादि भी ग्रपने कान्यों द्वारा तत्कालीन साहित्य को सुसंपन्न कर चुके थे। महाभारत श्रीर रामा-यण भी उनसे पूर्व वन चुके थे, परतु यह विकास यही तक नहीं रुक गया था। यह उन्नति बहुत समय तक जारी रही श्रीर हम देखते हैं कि ६०० ई० के बाद भी यह उन्नति-क्रम उसी तरह चलता रहा। हमारे निर्दिष्ट काल में सैकड़ों कान्य (गद्य श्रीर पद्य), नाटक, उपन्यास, कथाएँ एवं ग्राख्यायिकाएँ लिखी गई।

भारतीय साहित्य के जितने शंथ आज विद्यमान हैं, केवल उन्हें देखकर हम तत्कालीन साहित्य की उन्नति का ठीक ठीक अनुमान

नहीं कर सकते। उस समय के लिखे हुए त्रिकालीन साहित्य के सैकड़ों संस्कृत प्रंथ-रक्ष नष्ट हो चुके हैं थ्रीर इस्त्र उत्कृष्ट काव्य चहुत से ऐसे गुप्त स्थानों में पड़े होंगे, जिनका अभी तक किसी को पता भी नहीं। आज जो ग्रंथ दैन की कृपा से बच गए हैं, उनकी संख्या बहुत थोड़ी हैं। फिर भी हमारे पास तत्कालीन संस्कृत साहित्य की स्थिति को जानने के लिये जो ग्रंथ बचे हैं. ने पर्याप्त हैं।

इस समय उपलब्ध तत्कालीन काञ्यादि साहित्य से पता लगता है कि उस समय का बहुत सा ऐसा साहित्य रामायण ध्रीर महा-भारत की घटनाओं से भरा हुआ है। यदि हम रामायण ध्रीर महाभारत की कथाओं से संबद्ध सब पुस्तकों को अलग कर दें, ते। अवशिष्ट पुस्तकों की संख्या बहुत थोड़ी रह जायगी। यहाँ हम संस्कृत के कुछ उत्कृष्ट काञ्यों का परिचय देते हैं।

किरातार्जुनीय—इसका कर्ता भारिव सातर्वी सदी मे हुआ था। इसका संवंध महाभारत की घटनाओं से है। यह काव्य केवल साहित्य की दृष्टि से ही नहीं, नीतिशास्त्र की दृष्टि से भी एक उत्कृष्ट प्रथ है। अर्थ-गारव इसका विशेष गुण है। इसके अंतिम भाग में किव ने शब्द-वैचित्र्य के बहुत अब्रुत और उत्तम उदाहरण दिए हैं। एक श्लोक में तो 'न' के सिवा और कोई अचर ही नहीं, सिर्फ अंत में एक 'त' है\*।

श्रमरुशतक भी एक उचकोटि का काव्य है। इसके विषय में प्रसिद्ध विद्वान् डाक्टर मैक्डॉनल ने लिखा है कि इस पुस्तक का लेखक प्रेमियों की प्रसन्नता ग्रीर दु:ख, क्रोध तथा भक्ति के भावों को दिखाने में सिद्धहस्त है।

भट्टिकान्य—इसे भट्टिने, जो वलभी के राजाधरसेन का श्राश्रित था, साहित्य के रूप में शुष्क न्याकरण के रूप सिखाने के साथ साथ राम की कथा का वर्णन किया है।

शिशुपाल वय—इसमें छुष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा है। इसका कर्ता माध किव सातवीं सदी के उत्तरार्ध में हुम्रा था। इस काव्य में रचना-सौंदर्भ के साथ उपमा, म्रर्थ-गैरव एवं पदलालित्य का भ्रम्छा चमत्कार है। इसकी कविता के विषय में प्रसिद्ध है—

> खपमा कालिदासस्य भारवेर्थभौरवम् । दण्डिनः पदलालित्यं मावे संति त्रयो गुणाः ॥

नलोदय—इसमें नलदमयंती की कथा है। इसकी वर्णनशैली श्रीर छंदों की विविधता विशेष महत्व की है। तुकों का चमत्कार इसकी एक विशेषता है। वे केवल ग्रंत में नहीं मध्य में भी श्राए हैं। यह प्रंथ संस्कृत साहित्य में एक नई चीज है।

न नोननुन्नो नुन्नोने नाना नानानना ननु ।
 नुन्ने।ऽनुन्ने ननुन्नेने नानेनानुन्ननुन्वनुत् ।।

किरातार्जुनीय; सर्ग १४, रलोक १४।

राधवपांडवीय—इसका कर्ता कविराज (८०० ईस्ती के करीव)
हुद्या। इस ग्रंथ मे रामायण श्रीर महाभारत की घटनाओं का
साथ साथ वर्णन किया गया है। प्रत्येक रलोक के दे श्रर्थ होते
हैं। एक रामायण की कथा वतलाता है, तो दूसरा महाभारत की।
इस शैली के श्रीर भी काव्य मिलतं हैं।

पार्श्वाभ्युदय काव्य—यह ग्रंथ जैन य्राचार्य जिनसेन ने दिच्छ के राष्ट्रकूट राजा अमोधवर्ष (नवीं सदीं) के समय में लिखा। इसकी विशेषता यह है कि पार्श्वनाथ के चिरत के साथ कहीं अंतिम पंक्ति, कहीं पहली और चौथीं, कहीं पहली और तीसरी पंक्ति तथा कहीं दूसरी और तीसरी पंक्ति मेधदूत से ली गई है। इस प्रकार अपने यहत्त काव्य में उसने संपूर्ण मेधदूत का समावेश कर लिया है; और अपनी कथा में कोई अंतर पड़ने नहीं दिया। इस पुस्तक से समस्त मेधदूत के तत्कालीन पाठ का निर्णय हो सकता है।

वैसे तो संस्कृत का प्राय: संपूर्ण पद्य साहित्य गाया जा सकने के कारण गेय काल्य (Lync poetry) कहा जा सकता है, परंतु जयदेव का वारहवीं शतान्दी में वनाया हुआ 'गीतगोविंद' गेय किवता का उत्कृष्ट मंघ है। किव ने इसमें किठन छंदीं में अत्यंत उत्तम शन्द-विन्यास की पूर्णता दिखाई है। अपनी अनुपम चतुरता से अनुप्रास और तुकों से उसने किवता को बहुत ही अधिक मधुर और भावोच्चेजक बना दिया है, जो भिन्न भिन्न रागों में गाई जा सकती है। इस काल्य की बड़े बड़े पाश्चात्य विद्वानों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है और कड़यों ने तो इसमें गेय किवता की पराकाष्टा मान ली है।

इनके अतिरिक्त वहुत से संस्कृत काव्य हमारे निर्दिष्ट समय मे लिखे गए, जिनमे से कुछ एक के नाम नीचे दिए जाते हैं। प्रसिद्ध कवि चेमेंद्र ने 'रामायग्य-मंजरी,' 'भारत-मंजरी,' 'दशावतार- चरित,' 'समय-मारुका,' 'जातकमाला', 'कविकंठाभरण,' 'चतुर्वर्ग-संग्रह' ग्रादि छोटे वड़े ग्रनेक ग्रंग लिखे। कुमारदास का 'जानकी-हरण', हरदत्त-विरचित 'राघवनैपधीय,' मंखकवि-लिखित 'श्रीकंठ-चरित,' हर्ष-कृत 'नैपधचरित,' वस्तुपाल विनिर्मित 'नरनारायणानंद काव्य,' राजानक जयरथ-प्रणीत 'हरचरित-चितामणि,' राजानक रनाकर का 'हरविजय महाकाव्य,' दामोदर-विरचित 'क्षृष्टिनीमत,' वाग्भट-कृत 'नेमि-निर्वाण,' घनंजय श्रेष्ठि का 'द्विसंधान महाकाव्य,' संध्याकरनंदी का 'रामचरित,' विल्हण-प्रणीत 'विक्रमांकदेवचरित,' पद्मगुप्त-गणीत 'नवसाहसांक-चरित,' हेमचंद्र का 'द्व्याश्रय महाकाव्य,' जयानक-रचित 'पृथ्वीराजविजय,' सोमदेव-कृत 'कीर्ति-कीमुदी' श्रीर कल्हण-विनिर्मित 'राजतरंगिणो' श्रादि सैकड़ों काव्य हैं। इनमें से ग्रंतिम सात ऐतिहासिक ग्रंथ हैं।

हमारे समय में सुभापितों — भिन्न भिन्न विपयों के उत्तम श्लोकों — के कई संग्रह भी हो चुके थे। श्रमितगति ( ६६३ ई० ) के 'सुभापित-सुभापित संग्रह की 'सुभापिताविल' के श्रतिरिक्त एक बैाद्ध विद्वान का सुभापितसंग्रह भी मिला है, जो प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डा० टामस ने 'कवींद्रवचनसमुचय' नाम से प्रकाशित किया है। इस

श्रंय की १२ वीं शताब्दी की लिखी हुई एक प्रति सिली है। श्रंथ का तथा श्रंथ के लेखक का नाम ग्रभी तक ग्रज्ञात है।

साहित्य में कथाओं श्रीर श्राख्यायिकाओं का भी एक विशेष स्थान है। हम देखते हैं कि हमारे निर्दिष्ट काल मे इस श्रीर भी

इक्ष्में विद्वान् इस प्रंथ को १४ वीं शताब्दी का बना हुआ मानते हैं, परंतु यह ठीक नहीं। सर्वानंद ने, जो १०८१ शक संवत् (११४६ ई०) में हुआ था, श्रमरकेश की 'टीकासर्वस्व' नाम की टीका में सुमाषिताविल के श्रंश रद्धत किए हैं।

संस्कृत के विद्वान किवयों ने उपेचा नहीं की। छोटी छोटी कथाओं की पद्धति भारत में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी। वैद्धों और जैनेंं के धर्मग्रंशों के निर्माण-काल तक इस

पद्धति का पूर्ण विकास हो चुका था। ६०० ई० से पूर्व बहुत सी कथाएँ वन चुकी थी, जिनका महाभारत श्रीर पुरामों ग्रादि से समावेश है। उस समय तक प्रसिद्ध पंचतंत्र भो वन चुका था। इसके बनने का निश्चित समय हम नही वतला सकते. हा ५७० ईरबी से इसका पहलवी भाषा में अनुवाद हो चुका था। यह ग्रंथ इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसके अरवी और सीरियन भाषा में भी अनुवाद हो गए। इसके सिवा हमारे समय के वहत पूर्व गुणाह्य नामक विद्वान द्वारा पैशाची मे लिखी गई 'बृहत्कया' भी विद्यमान थी, ऐसा दंडी, सुवंधु और वास के निर्देशों से पाया जाता है। चेमेद्र ने 'बृहतुकथामंजरी' के नाम से १०३७ ईस्वी के श्रासपास इसका संस्कृत से श्रतुवाद किया था। पंडित सामदेव ने भी 'कथासरित्सागर' के नाम से इसका श्रतुवाद (१०६३— १०८१ के वीच से ) किया था। 'बृहत्कथा' का तीसरा रूप भी 'बृहत्क्या-रलोक-संप्रह' के नाम से प्राप्त होता है। म्रतिरिक्त 'वैताल-पंचविंशति' भ्रीर 'सिंहासन-द्वात्रिशतिका', 'शुक-सप्तित' ग्रादि कथाग्रो के कई छोटे छोटे संबह मिलते हैं, जो हमारे समय में भी प्रसिद्ध थे। इन अनुत्रादों से भारतीय कथाध्यो का यूरोप में भी प्रवेश हो गया और वहाँ भी ये कथाएँ प्रचलित हो गईं! यहीं कारण है कि हम वहुत सी अरवी कथाओं से भारतीय कयात्रों से काफी समानता पाते हैं।

छोटी छोटी कथाओं के इन संग्रहों के श्रांतिरिक्त कई एक गद्य उपन्यास या श्राख्यायिकाएँ भी लिखी गई। यद्यपि ये ग्रंथ गद्य में हैं तथापि इनकी वर्णन-शैली प्राय: पद्य काव्यों की ही है। श्रलंकार,

शब्दवैचित्र्य तथा चनुप्रासादि की इसमें भी वहुलता है। समास ग्रीर श्लेपादि अलंकार वहुत होने के कारण इनकी भाषा कहीं कही क्रिप्ट हो गई है। इनसे तात्कालिक सभ्यता, रहन सहन आदि पर वहुत प्रकाश पड़ता है । दंडी किन के बनाए हुए 'दशकुमारचरित' से हमें तत्कालीन रीति रिवाज, साधारण सभ्यता, राजा ग्रादि विशिष्ट पुरुपों के व्यवहार संवंधी वहुत सी ज्ञातव्य वाते' मालूम होती हैं। सुवंधु-रचित 'वासवदत्ता' भी संस्कृत साहित्य में एक अनोखा श्रंथ है, परन्तु वहुधा प्रत्येक शब्द पर खेलेपो की भरमार होने के कारण वह विशेप क्षिष्ट हो गया है। कहीं कहीं तो एक ही वाक्य या वाक्यखंड के ६-७ या उनसे भी अधिक अर्थ होते हैं। कवि ने अपनी विक्रता दिखाने के लिये भले ही उसकी ऐसी रचना की हो, परंतु साधारण पाठकों के लिये ता वह बहुत नीरस यंघ है और टीका के विना ता उन्हें जगह जगह पर रुकना पड़ता है। इसके अनंतर हम प्रसिद्ध कवि वाग के 'हर्पचरित' श्रीर 'कादंवरी' को देखते हैं। 'हर्पचरित' एक ऐतिहासिक ( हर्पेचरित संबंधी ) गद्य कान्य है। इससे हर्प-कालीन इतिहास जानने में बहुत सहायता मिली है। इसकी भाषा क्षिष्ट श्रीर समासवहूल है। इसका शब्दभांडार वहुत ही श्रिधक काव्य स्रीर भाषा की दृष्टि से 'कादंवरी' सर्वोत्कृष्ट है। इसकी भाषा क्रिब्ट नहीं और इसमें लालित्य पहले प्रंथ से अधिक है। इसे पूर्ण करने से पहले ही वाग का देहांत है। गया। उसका उत्त-रार्ध वाशा को पुत्र पुलिन मट्ट (पुलिंद ) ने लिखकर पूरा किया। वाण ध्रीर उसके पुत्र ने संस्कृत गद्य लिखने में जो भाषा का सौप्रव प्रदर्शित किया है, वह किसी अन्य लेखक के अंथ में नहीं पाया जाता। इसी से पंढितों में यह कहावत प्रसिद्ध है--- "वाणोच्छिष्टं जगत्सर्वम्।" सोढ्ढल की 'उदयसुंदरी कथा' ग्रीर धनपाल की 'तिलक्तमंजरी' भी उत्कृष्ट गद्य काव्य हैं।

संस्कृत साहित्य में चंपू प्रंथों (गद्य-पद्यात्मक काव्यों) का भी विशेष स्थान है। सबसे प्रसिद्ध चंपू 'नल चंपू' है जिसे त्रिविकम भट्ट ने स्थ्य ई० के ग्रास पास बनाया था। सेाम-चंपू देव का 'यशस्तिलक' भी उत्कृष्ट चंपू है। राजा भोज ने 'चंपूरामायण' की रचना की पर उसके केवल पॉच कांड ही लिखे जा सके।

नाटकों का प्रचार भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से या श्रीर पाणिनि से, जो ई० सन् पूर्व की छठी शताब्दी में हुआ, पूर्व ही उनके नियम-शंध भी बन चुके थे। पाणिनि ने शिलाली श्रीर कुशाश्व के नट-सूत्रों का नाम भी दिया है। पीछे से भरत ने 'नाट्यशास्त्र' भी लिखा। हमारे काल से पूर्व भास, कालिदास अश्वयोषादि प्रसिद्ध नाटकलेखक हो गए थे। हमारे समय में भी बहुत से नाटक बने।

महाराजा शृद्धक का बनाया हुआ 'सृच्छ्यकटिक' भी बहुत उद्य कोटि का नाटक है। इसमे जीवन-शक्ति और कर्मण्यता के भाव बहुत अच्छी तरह दिखाए गए हैं। कज़ीज के प्रसिद्ध राजा हर्षवर्द्धन ने 'रत्नावलो' और 'प्रियदर्शिका' नाम के नाटक लिखे। इनमें पात्रों का चरित्र-चित्रण तथा वस्तु का विन्यास बहुत उत्तमता से किया गया है। उसका तीसरा नाटक 'नागानंद' है, जिसकी प्रोफेसर मैक्डानल आदि विद्वानों ने बहुत प्रशंसा की है। नाटक लिखने मे महाकवि कालिदास की प्रतिस्पर्धा करनेवाला भवभूति भी इसी निर्दिष्ट काल (आठवी शताब्दी) में हुआ। भवभूति बरार का रहनेवाला एक ब्राह्मण था। उसके तीन नाटक—'मालतीमाधव', 'महावीर-चरित' और 'उत्तररामचरित'—मिलते हैं। इन तीनों नाटकों में अपनी अपनी विशेषता है। मालतीमाधव में 'श्रृ'गार रस', महावीर-चरित में 'वीर रस' और उत्तररामचरित में 'करुए रस' का उत्कर्ध

है, परंतु करुण रस के प्रदर्शन में भवभूति सबसे बढ़ गया है। उसकी कल्पना शक्ति बहुत प्रशंसनीय है। बड़े वड़े वाक्य होने के कारण उसके नाटक रंगभूमि के लिये वैसे अच्छे नहीं हैं, जैसे कि भास श्रीर कालिदास के हैं। हमारे समय का होने पर भी भटनारायण का समय निश्चित रूप से मालूम नहीं हो सका। उसका 'वेणी-संहार' एक उत्तम नाटक है। इसमें महाभारत के युद्ध का वर्णन है। वीर रस इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। 'मुद्राराचस' का कर्त्ता विशाखदत्त भी ८०० से पीछे नहीं हुआ। यह नाटक अपने ढंग का एक ही है। यह बिलकुल राजनीतिक है। राजशेखर ने भी, जो कन्सीज के राजा महेन्द्रपाल ग्रीर महिपाल के पास रहता था, कई नाटक लिखे। यह संस्कृत श्रीर प्राकृत दोनी भाषाश्री का प्रकांड पंडित था। उसने अपने नाटकों में कई नए छंदों की रचना की है। कहावतों का भी उसने बहुत जगह प्रयोग किया है। उसके वालरामायण और वालभारत नाटकों का विषय ते। नाम से ही स्पष्ट है। उसका तीसरा ग्रंथ 'विद्वशाल-भंजिका' एक उत्तम हास्य-रसपूर्ण नाटिका है। किन दामोदर ने, जो ८५० ई० से पूर्व हुआ था, 'इनुमन्नाटक' या 'महानाटक' लिखा, जिसे नाटक कहने की अपेचा काव्य कहना अनुचित न होगा। इसमे प्राकृत का कहीं भी उल्लेख नहीं है। फ़ुष्णुमिश्र कवि (११०० ई०) ने 'प्रबेाधचंद्रोदय' नामक एक बहुत उत्कृष्ट नाटक लिखा। यह अलंकारात्मक तथा भावात्मक नाटक है। नैतिक और दार्शनिक दृष्टि से यह बहुत ही उत्तम है। इसमें शांति, जमा, काम, लोभ, क्रोघ, ढंभ, श्रहंकार, मिथ्यादृष्टि आदि पात्र रक्खे गए हैं। यह नाटक ऐतिहासिक दृष्टि से भो उपयोगी है।

हमने ऊपर कुछ नाटकों का परिचय दिया है। इनके अतिरिक्त भी बहुत से नाटक हमें मिलते हैं, जिनमें से मुरारि-ऋत 'अनर्धराधव', विल्ह्ण-रचित 'कर्णसुंदरी' (नाटिका), चदेल राजा परमदिंदेव के मंत्री वत्सराजकृत छः रूपक— 'किरातार्जुनीय' (व्यायोग), 'कर्पूर-चित' (भाण), 'किम्मणीपरिणय' (ईहासुग), 'त्रिपुरदाह' (डिम), 'हास्यचूडामणि' (प्रहसन) और 'समुद्रमथन' (समवकार); चौहान राजा विप्रहराज का लिखा हुआ 'हरकेलि नाटक', सोमेश्वर-विरचित 'ललितविष्रहराज नाटक', परमार राजा धारावर्ष के भाई प्रव्हादन देव का 'पार्थपराक्रम' (व्यायोग) आदि द्रष्टच्य हैं। इनके आतिरिक्त बहुत से और भी नाटक लिखे गए, जिनके नाम हम विस्तार-भय से नहीं देते।

साहित्य के भिन्न भिन्न ग्रंगों की उन्निव हमारे समय तक हो चुकी थी। ध्वनि, अलंकार, रस आदि साहित्य के उपयोगी और आवश्यक ग्रंगों पर भी हमारे समय में कई ध्वनि, श्रहंकार श्रादि मंघ लिखे गए थे। श्रीमम्मटाचार्य ने साहित्य के श्रंग 'काव्यप्रकाश' लिखा, परंतु वह उसे पूर्ण न कर सका, इसलिये उसका शेष भाग अलख (अल्लट) सूरि ने लिखा। इसके सिवा भी कई प्रथा लिखे गए, जिनमे से गोवर्धनाचार्य का 'ध्वन्यालोक', भामद्द का 'भ्रलंकार शास्त्र', 'राजशेखर-कृत 'काव्य-मीमांसा', हेमचंद्र-रचित 'काञ्यानुशासन', वाग्भट-लिखित 'काञ्यानु-शासन' श्रीर 'वाग्भटालंकार', उद्भट-निर्मित 'काव्यालंकार-संप्रह', रुद्रट का 'काव्यालंकार-संग्रह' ब्रीर भोज-रचित 'सरस्वती-कंठाभरण' मुख्य हैं। छंद:शास्त्र तो वेद का ग्रंग समभा जाता है। इस पर भी अनेक उत्कृष्ट मंथ लिखे गए, जिनमे पिंगलाचार्य का 'पिंगल-छंद-सूत्र' सबसे अधिक प्राचीन है। हमारे समय मे भी इस प्रशस्ति से संबंध रखनेवाले कई प्रंथ लिखे गए, जिनमे से दामोदर मिश्र का 'वाणीभूषण', हेमचंद्र-कृत 'छंदोऽनुशासन', और चेमेंद्र कृत 'सुवृत्त-तिलक' उल्लेख्य हैं।

हम उपर कह चुको हैं कि हमारे सैकड़ों काव्य, नाटक, उपन्या-सादि इस ग्रंथकारमय दीर्घकाल के प्रभाव से मुसलमान शासकों के राजत्वकाल में नष्ट हो गए। जितने उपलब्ध भी हैं, उनमें से हमने कुछ का परिचय सात्र दिया है। संभव है, खोज से कई उत्तम ग्रीर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथों का श्रीर भी पता लगे।

६०० से १२०० ई० तक के संस्कृत साहित्य पर सरसरी नजर खालने से पता लगता है कि वह समय संस्कृत साहित्य की दृष्टि से उन्नित की चरम सीमा तक पहुँचा हुआ था। स्वत्कालीन काव्य काव्य, अलंकार, छंद:शास्त्र, नाटक आदि

साहित्यका सिंहावले कि सभी अंग उन्नित करते हुए नजर आते हैं। इन साहित्य-अंथों में केवल प्रेम की कथाएं ही नहीं, किंतु बीर, करण आदि अन्य रसें का भी पूरा विकास देख पड़ता है। नीति और शिचा की दृष्टि से भी ये अंथ कम महत्त्व के नहीं हैं। भारिव का 'किरातार्जुनीय' राजनीति शास्त्र की दृष्टि से अपूर्व अंथ है। बाण को 'कादंबरी' और 'हर्पचरित' में दिए गए उपदेश अपना सानी नहीं रखते। काव्य-चमत्कार तो हम प्रायः प्रत्येक काव्य में थे। बहुत अवश्य पाते हैं।

कविता भारतीय आर्थों-की अत्यंत प्रिय वस्तु थी। केवल कान्य से संबंध रखनेवाले मंथ ही कविता में नहीं लिखे गए, परंतु वैद्यक, ज्योतिष, न्याकरण, अंकगिणत, बीजगिणत (इनके प्रश्न और उदा-हरण तक) आदि अनेक विषयों के मंथ भी छंदों में ही लिखे गए। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि गुप्तवंशी राजाओं के सिक्कों पर भी कविता-बद्ध लेख अंकित हैं। इतने प्राचीन काल में संसार के किसी भी देश में सिक्कों पर कविताबद्ध लेख नहीं लिखे जाते थे।

#### व्याकर्ग

प्राचीन काल में ज्याकरण को बहुत महत्त्व दिया जाता था। वेद के छ: ग्रंगों मे व्याकरण ही प्रथम ग्रीर प्रधान समक्ता जाता था। ६०० ई० तक व्याकरण बहुत उन्नत हो चुका था। पाणिनि के व्याकरण पर कात्यायन भ्रीर पतंजिल अपने वार्त्तिक श्रीर महाभाष्य लिख चुके थे। शर्ववर्मा का 'कातंत्र व्याकरण' भी, जो प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिये लिखा गया था, बन चुका था। इस पर सात टीकाएँ मिल चुकी हैं। हम देखते हैं कि व्याकरण बहुत समय तक हिंदुओं में मुख्य विषय बना रहा। पंडित होने के लिये व्याक-रण का प्रकांड विद्वान होना ब्रावश्यक समभा जाता था। हमारे इस निर्दिष्ट काल में भी व्याकरण विषयक कई उत्तमीत्तम ग्रंथ लिखे गए। सबसे प्रथम पंडित जयादित्य श्रीर वामन ने ६६२ ई० के श्रासपास 'काशिकावृत्ति' नाम से पाियानि के सूत्रों पर भाष्य लिखा, जो बहुत उत्तम तथा उपयोगी श्रंथ है। भर्तृहरि ने भाषा-शास्त्र की दृष्टि से व्याकरण पर 'वाक्यप्रदीप' नाम का बृहद् प्रंथ तथा 'महाभाष्य-दीपिका' श्रीर 'महाभाष्य-त्रिपदी' व्याख्यान लिखे। उस समय तक उगादि सूत्र भी वन चुके थे. जिनकी टीका १२५० ई० में ज्ञ्ज्वलदत्त ने की। पाशिन की श्रष्टाध्यायी पर लिखे गए शंथों के स्रतिरिक्त भी कई स्वतंत्र व्याकरण वने । चंद्रगोमिन ने ६०० ई० के करीव 'चांद्रव्याकरण' लिखा। उसने इसमे पाणिनि के सूत्रों श्रीर महामाष्य का भी कुछ उपयोग किया है। इसी तरह जैन शाक-टायन ने नवीं शताब्दी में एक व्याकरण लिखा। प्रसिद्ध जैन-ग्राचार्य ष्टेमचंद्र ने श्रपनी तथा अपने समय के राजा सिद्धराज की स्मृति स्थिर रखने के लिये शाकटायन के व्याकरण से भी अधिक विस्तृत 'सिद्ध-हेम' नामक व्याकरण लिखा। जैन होने के कारण उसने वैदिक-भाषा संबंधी नियमें। का वर्णन नहीं किया। इनके सिवा व्याकरण से संबंध रखनेवाले कुछ ख्रीर भी छोटे छोटे प्रंथ लिखे गए, जिनमें से कुछ के नाम ये हैं—वर्धमान-प्रणीत 'गण्रल-महोदधि', भासर्वज्ञ-कृत 'गण्यकारिका', वामन-विरचित 'लिंगानुशासन', हेमचंद्र-लिखित 'उणादि-सूत्रवृत्ति', 'धातुपाठ', 'धातुपारायण', 'धातुमाला', 'शब्दानुशासन' ख्रादि ।

#### के।ष

हम ऊपर लिख चुके हैं कि संस्कृत साहित्य के विकास की दिशा भाषा-परिवर्तन की ग्रेगर नहीं थी। उसकी दिशा शब्द-भांडार बढ़ाने, भाषा में लालित्य तथा अलंकार लाने की तरफ थी। इस काल मे संस्कृत साहित्य का शब्द-भांडार बहुत बढ़ता गया। उसके बढ़ने का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि संस्कृत के कोष भी बने । कुछ कोष ऐसे हैं, जिनमे एक नाम के तमाम पर्यायवाची शब्द इकट्टे दिए गए हैं श्रीर कुछ ऐसे हैं, जिनमें एक शब्द के सब अर्थ इकट्ठे दिए हैं। कई कीपों में शब्दों के लिंग भी बताए गए हैं। अमर-सिंह का वनाया हुआ छंदोबद्ध 'ग्रमरकोष' बहुत प्रसिद्ध है, जो हमारे समय के प्रारंभ के ब्रासपास का बना हुआ है। यह कोष इतना लोकप्रिय हुआ कि इस पर करीब ५० टीकाएँ लिखी गई'। उनमें से अब कुछ का ही पता लगता है, जिनमें से भट्ट चीरस्वामी की, जो संभवतः १०५० ई० के करीब हुआ, टीका विशेष प्रसिद्ध है। पुरुषोत्तम देव ने 'त्रिकांडशेष' के नाम से अमर-कीष का एक परिशिष्ट लिखा। यह बहुत ही उपयोगी कीष है, क्योंकि इसमें बैाद्ध संस्कृत तथा अन्य प्राकृत माषाओं के भी शब्द हैं। इसके लेखक ने 'हारावली' नामक भी एक कोष लिखा, जिसमें बहुत से ऐसे कठिन शब्दों का समावेश किया गया जिनका

उससे पहले के श्रंथों में उल्लेख नहीं मिलता। इसका भी समय ७०० से पीछे नहीं माना जा सकता। शाश्वत का लिखा 'श्रनेकार्थ-समुच्चय' भी बहुत उपयोगी कोप है। इलाग्रुध ने ६५० ई० के करीब 'श्रमिधान-रत्नमाला' लिखी। इसमें झुल ६०० श्लोक हैं। दिखिणी बिद्वान यादवभट्ट का 'वेजयंती कीप' भी बहुत श्रन्छा है। इसमें शब्द, श्रन्तरों की मंख्या श्रीर लिग के साथ माथ श्रकारादि क्रम के अनुसार लिखं गए हैं। इनके श्रतिरिक्त धनंजय-कृत 'नाम-माला', महेश्वर-विनिर्मित 'विश्वप्रकाश' श्रीर मंखकवि-रचित 'श्रनेकार्थ कोप' श्रादि कोप लिखे गए। हेमचंद्र का 'श्रमिधान-चितामणि कोप' भी बड़े महत्त्व का है, जो उसी के कथनानुसार उसके व्याकरण का परिशिष्ट है। फिर उसने इस कोप के परिशिष्ट के रूप में वनस्पति शास्त्र संबंधी शब्दों का ३-६६ श्लोको में 'निधंटु कोप' लिखा। उसने श्रनेकार्थ संग्रह भी लिखा। १२०० के करीब केशवस्त्रामी ने 'नानार्थ-रांकरप' नामक एक कोप लिखा।

# दर्शन

हमारा निर्दिष्ट काल दार्शनिक दृष्टि से उन्नति की पराकाष्टा तक पहुँचा हुआ था। इस समय सं पूर्व भारत में दर्शन के छः प्रसिद्ध संप्रदायों—न्याय, वैशोपिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा ध्रीर उत्तर मीमांसा (वेदांत)—का पूर्ण विकास हो चुका था। पाणिनि ने न्याय से नैयायिक शब्द बनने का निर्देश किया है। सभी संप्रदाय उन्नति के शिखर पर थे। इनके अतिरिक्त वैद्ध ध्रीर जैन दर्शन भी बहुत बढ़े चढे थे। राष्ट्र की समृद्धि, राज्य में सुख ध्रीर शांति तथा जनता को पेट भरने की चिता न रहने आदि का यह तो स्वाभाविक परिणाम है कि देश में दार्शनिक उन्नति हो।

६०० ई० से पूर्व तक छहों संप्रदायों के मुख्य मुख्य सूत्र प्रंथों का निर्माण हो चुका था थ्रीर उन पर प्रामाणिक तथा उपयोगी भाष्य भी लिखे जा चुके थे।

न्यायदर्शन वह शास्त्र है, जिसमें किसी वस्तु के यथार्थ ज्ञान के लिये विचारों की उचित योजना का निरूपण रहता है। न्यायदर्शन

को अनुसार सोलह पदार्थो—प्रमाण, प्रमेथ, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णेय, वाद, जल्प, वितंखा, हेत्वामास, छल, जाति ग्रीर निम्रहस्थान— को सम्यक् ज्ञान को द्वारा अपवर्ग (मोच) की प्राप्ति होती है। प्रमाण चार हैं—प्रत्यच, अनुमान, उपमान ग्रीर शब्द। ग्राप्त (साचात्कृत-धर्मा) का शब्द ही प्रमाण है। श्रद्धप्रथि में केवल वेद ही प्रमाण है। वेद ईश्वरकृत हैं, इससे उनके वाक्य सदा सत्य ग्रीर विश्वसनीय हैं। प्रमेथ (जानने येग्य पदार्थ) वारह हैं—

- (१) ब्रात्मा—सव वस्तुश्री का देखनेवाला, भाग करनेवाला, जाननेवाला श्रीर श्रनुभव करनेवाला।
  - (२) शरीर—भोगों का भ्रायतन।
  - (३) इंद्रियाँ—भोगों के साधन।
  - (४) अर्थ-भोग्य पदार्थ ।
  - (५) बुद्धि।
  - (६) मन।
  - ( ७ ) प्रवृत्ति—मन, वचन श्रीर शरीर का व्यापार।
  - ( 🗅 ) देाप--जिसके कारण सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति होती है ।
  - ( ६ ) पुनर्जन्म ।
  - (१०) फल-सुख या दु:ख का अनुभव।
  - (११) दु:ख।
  - (१२) अपवर्ग या मोचा

इच्छा, द्वेप, प्रयत्न, सुख, दु:ख, ध्रीर झान आत्मा के लिग ( अनुमान के साधन-चिह्न या हेतु ) हैं। आत्मा ही कत्तां श्रीर भोक्ता है। संसार को वनानेवाला आत्मा ही ईश्वर (परम आत्मा) है। ईश्वर में भी आत्मा के समान संख्या, परिमाण, पृथक्त, संयोग, विभाग आदि गुण हैं, परंतु नित्य रूप से। पृर्वजन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार शरीर उत्पन्न होता है। पंचमूतों से इंद्रियों की उत्पन्ति होती है ध्रीर परमाणुओं के थोग से सृष्टि।

क्षपर लिखे हुए इस सिद्धांत-परिचय से ज्ञात होता है कि हमारा न्यायशास्त्र केवल तर्कशास्त्र नहीं है, किंतु प्रमेयों का विचार करनेवाला दर्शनशास्त्र है। पाश्चात्य तर्कशास्त्र (Logic) से इसका यही भेद है।

म्राचार्य गैतिस के न्याय-सूत्रों के प्रसिद्ध भाष्यकार वात्सायन के न्याय-सूत्र-भाष्य की टीका उद्योतकर ने सातवीं सदी के प्रारंभ में लिखी। यह टीका नैयायिक संप्रदाय में बहुत श्रधिक प्रामाणिक मानी जाती है। वासवदत्ताकार सुवंधु ने मह्ननाग, न्यायिक्षित, धर्मकीर्ति ध्रीर उद्योतकर इन चार नैयायिकों का उत्लेख किया है। संभवतः ये सब सातवीं सदी के प्रारंभ के आस पास हुए होंगे। उद्योतकर की टीका वाचस्पिति मिश्र ने की, जिसकी भी टीका उदयनाचार्य ने तात्पर्य-परिशुद्धि नाम से लिखी। ६८४ ई० के धासपास अन्य उदयन ने अपना प्रसिद्ध प्रंथ 'कुसुमांजलि' लिखा। इसमे उसने न्याय के दृष्टिकोण से ईश्वर की सत्ता सिद्ध की है। श्रास्तिकवाद के लिखे हुए संसार के उत्तम ग्रंथों से यह भी एक माना जाता है। उदयन की तर्कशैली श्रीर प्रतिपादनविधि श्रत्यंत विद्वत्तापूर्ण श्रीर आश्चर्यजनक है। इसमें उसने मीमांसकों के नास्तिकवाद के सिद्धांत तथा वेदांतियों, सांख्यों श्रीर बौद्धों के सत्कार्यवाद (कारण में कार्य का पूर्व से विद्यमान रहना) का, जिसको परिणामवाद भी कहते

हैं, बहुत अच्छी तरह खंडन किया है। उसने वौद्धदर्शन के विरोध में भी एक पुस्तक (बौद्धधिकार) लिखी। ये सव प्रंथ प्राचीन न्याय से संबंध रखते हैं।

६०० ई० के करीव से नैयायिक संप्रदाय में जैन श्रीर वौद्ध दार्शतिकों ने भी पर्याप्त छन्नति शुरू कर दी थी। इनकी न्याय-शैली
प्राचीन शैली से भिन्न थो। इसका विकास श्राठवीं सदो के श्रासपास हुआ। यह 'मध्यकालीन न्याय' कहा जाता है। बौद्ध नैयायिक
दिक्नाग ने इसे प्रचलित किया। नालंद में रहनेवाले धर्मपाल के
शिष्य धर्मकीर्ति ने सातवीं सदी में 'न्यायविंदु' नामक प्रंथ लिखा,
जिस पर धर्मोत्तर ने ८०० ई० के श्रासपास एक टीका लिखी।
जैन विद्वान हेमचंद्र ने सूत्र-शैली पर 'प्रमाणमीमांसा' लिखी।
इस मध्यकालीन संप्रदाय की श्रधिक पुस्तके नहीं मिलतीं, परंतु
तिब्बत में बौद्धों के न्याय संबंधी कई संस्कृत प्रंथों के तिब्बती श्रवुवाद
मिलते हैं, जिनके मूल ग्रंथ श्रव उपलब्ध नहीं हैं।

नवीन न्याय संप्रदाय का श्रभ्युदय १२०० ई० के आस पास श्रक् होता है। वंगाल के नवद्वीप में गंगेश ने 'तत्त्वचिंतामिया' लिखकर इस संप्रदाय की प्रचलित किया। नवीन न्याय में भाषा की छिप्टता श्रीर बाह्य शब्द-जाल की श्रिधक प्रधानता है। पीछे से नदिया में इस संप्रदाय का बहुत प्रचार हुआ, परंतु न उसमे तत्त्व-निर्णय रहा, न तत्त्व-निर्णय का सामर्थ्य, किंतु शब्दाखंबर बहुत बढ़ गया। श्रय तक वंगाल में यह प्रचलित है।

वैशेषिक उस दर्शन का नाम है, जिसमें पदार्थों का विचार तथा द्रुच्यों का निरूपण हो। महर्षि कणाद का 'वैशेषिक दर्शन,' न्याय दर्शन से बहुत कुछ समानता रखता है। सिद्धांत पच में न्याय कहने से देोनों का वेध होता है; क्योंकि गैतिम के न्याय में प्रमाण-पच प्रधान है श्रीर इसमें

प्रमेय-पन्न । ईश्वर, जगत्, जीव आदि के संबंध मे दोनों के सिद्धांत एक हैं। न्याय मे सुख्यतः तर्कपद्धित और प्रमाण-विषय का निरूपण किया गया है, परंतु वैशेषिक में उससे आगे बढ़कर द्रव्यों की परीन्ना की गई है। नी द्रव्यों—पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा (और परमात्मा) और मन—की विशेषताएँ बताने के कारण इसका नाम वैशेषिक पड़ा। इनमे से प्रथम चार परमाण्ड अवस्था में नित्य और स्थूलावस्था में अनित्य हैं। दूसरे चार नित्य और सर्वव्यापक हैं। मन नित्य है, परंतु व्यापक नहीं। वैशेषिक के अनुसार पदार्थ केवल छः—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ही हैं। पिछे से अभाव भी सातवाँ पदार्थ माना गया। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संख्या, पृथक्त्व, बुद्धि, सुख दुःख आदि चौवीस गुण हैं। उत्लेपण, अवचेपण आदि पाँच प्रकार की गतियाँ कर्म हैं।

वैशेषिक का परमाखुवाद प्रसिद्ध है। परमाखु नित्य श्रीर श्रचर (श्रविनाशी) हैं। इन्हीं की योजना से पदार्थ बनते हैं श्रीर सृष्टि होती है। जब जीवें के कर्मफल के भोग का समय द्याता है, तब ईश्वर की उस भोग के अनुकूल सृष्टि करने की इच्छा होती है। इसी इच्छा या प्रेरणा से परमाखुओं मे गति या चोभ उत्पन्न होता है श्रीर वे परस्पर सिलकर सृष्टि की योजना करने लगते हैं।

इसका जैन दर्शन से भी बहुत कुछ साम्य है। इस पर कोई प्राचीन भाष्य नहीं मिलता। प्रशस्तपाद का 'पदार्थ-धर्म-संग्रह' बहुत संभवतः ७०० ई० के करीब बना था। यह वैशेषिक संप्रदाय का प्रामा- सिक ग्रंथ है। श्रीधर ने ६६१ ई० में 'पदार्थ-धर्म-संग्रह' की बहुत उत्तम व्याख्या की। ज्यें ज्यें समय गुजरता गया, न्याय श्रीर वैशे- षिक संप्रदाय भी परस्पर अधिक समीप श्राते गए।

सांख्य मे सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम पर विशेष व्याख्या की गई है। सांख्य के अनुसार प्रकृति ही जगत् का मूल है श्रीर

सत्त्व, रज तथा तम इन तीनों गुणों के योग से सृष्टि तथा उसके सब पदार्थों का विकास हुआ है। आत्मा ही पुरुष है। वह अकर्ता, साची और प्रकृति से भिन्न है। आत्मा या पुरुष अनुभवात्मक हैं। सांख्य के अनुसार परमात्मा (ईश्वर) कोई नहीं है। इस संप्रदायवाले २५ तत्त्व मानते हैं—पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्व (जुद्धि), आहंकार, ग्यारह इंद्रियाँ, (पाँच ज्ञानेंद्रियाँ, पाँच कर्मेंद्रियाँ और मन), पाँच गुण और पाँच महाभूत। सृष्टि को प्रकृति का परिणाम मानने के कारण इसे परि-णामवाद भी कहते हैं।

सांख्य दर्शन भी अन्य दर्शनों की तरह बहुत प्राचीन है। बुद्ध के समय इसका बहुत अधिक प्रचार था। सांख्य दर्शन के प्रकृति-वादी होने के कारण ही बुद्ध ने भी ईश्वर की सत्ता की वर्षचा की। वाचस्पित मिश्र ने ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका पर 'सांख्यतत्त्वकौमुदी' नामक एक प्रामाणिक टोका लिखी। इस संप्रदाय के अधिक शंय नहीं मिलते, जो मिलते भी हैं वे हमारे निर्दिष्ट काल के नहीं। यह निश्चित है कि इस संप्रदाय का प्रचार ग्यारहवीं सदी में भी बहुत था। अरब के बिद्धान अलबेरूनी ने अपने प्रसिद्ध शंय मे सांख्य के विषय में बहुत कुछ लिखा है। उस समय तक भी ईश्वरकृष्ण की बनाई हुई 'सांख्यकारिका' का प्रचार बहुत था, जैसा कि अलबेरूनी के इससे दिए हुए कई बद्धरणों से पता चलता है। उपनिषदों में मिलनेवाला सांख्य सेश्वर जान पड़ता है, परंतु ईश्वरकृष्ण और उसके बाद के लेखकों ने उसे निरीश्वर माना है।

योग वह दर्शन है, जिसमें चित्त को एकाप्र करके ईश्वर में लीन करने का विधान है। योग दर्शन में ग्रासा योग ग्रीर जगत् के संबंध में सांख्य दर्शन के सिद्धांतीं का ही प्रतिपादन किया गया है, परंतु पद्मोस तस्त्रों की जगह योग में छन्त्रीस तत्त्व माने गए हैं। छन्त्रीसवॉ तत्त्व क्रुरेश, कर्मवि-पाक द्यादि से पृथक्, ईश्वर है। इसमें योग के उद्देश, ग्रंग तथा ईश्वर की प्राप्ति के साधनों पर पूरा विचार किया गया है। योग संप्रदाय के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष श्रीर श्रमिनिवेश, ये पांच प्रकार के क्लेश मनुष्य की होते हैं; श्रीर कर्मों के फलानुसार उसे दूसरा जन्म लेना पड़ता है। इनसे बचने श्रीर मोच प्राप्त करने का उपाय योग है। क्रमशः योग के श्रंगों का साधन करते हुए मनुष्य सिद्ध हो जाता है श्रीर ग्रंत में मोच प्राप्त कर लेता है। ईश्वर नित्य, युक्त, एक, श्रद्धितीय श्रीर त्रिकालातीत है। संसार दुखः-मय श्रीर हेय है। योग के श्राठ श्रंग—यम, नियम, श्रासन, प्राणा-याम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान श्रीर समाधि हैं। योगसिद्धि के लिये इन श्राठों श्रंगों का साधन श्रावश्यक श्रीर श्रनिवार्य्य है। सृष्टि तत्त्व श्रादि के संबंध में योग का भी प्रायः वही मत है, जो सांख्य का है। इससे सांख्य को झानयोग श्रीर योग को कर्मयोग कहते हैं।

इस दर्शन का भारतीय जीवन पर पर्याप्त असर पड़ा। बहुतों ने योग की शिचा प्राप्त की। योग सूत्रों के 'व्यासभाष्य' की वाच-स्पित मिश्र ने एक प्रामाणिक टीका लिखी। विज्ञानभिचु का 'योग-सार-संप्रह' भी एक प्रामाणिक प्रंथ है। राजा भीज ने योग सूत्रों पर एक स्वतंत्र वृत्ति लिखी। पीछे से योग शास्त्र में तंत्र का बहुत मेल मिलाकर कायव्यूह का विस्तार किया गया और शरीर के अंदर कई चक्र कल्पित किए गए। हठयोग, राजयोग, लययोग आदि विषयों पर भी पीछे से कुछ प्रंथ लिखे गए।

कुछ विद्वानों का मत है कि पहले मीमांसा का नाम न्याय था। वैदिक वाक्यों के परस्पर समन्वय ध्रीर समा-पूर्व मीमांसा धान के लिये जैमिनि ने पूर्व मीमांसा में जिन युक्तियों श्रीर तकीं का व्यवहार किया, वे पहले न्याय के नाम से प्रसिद्ध थे। आपस्तंव धर्म सूत्र के न्याय शब्द से पूर्व मीमांसा ही अभिप्रेत है। मध्वाचार्य ने पूर्व मीमांसा विषय का 'सार-संग्रह' शंथ लिखा, जो 'न्यायमालाविस्तार' नाम से प्रसिद्ध है। इसी तरह वाचस्पति ने 'न्यायकिशका' नाम से भीमांसा विषयक शंथ लिखा।

मीमांसा शास्त्र कर्मकांड का प्रतिपादक है श्रीर वेद के क्रियात्मक भाग की व्याख्या करता है। इस में यज्ञकांड संबंधी मंत्रों में विनियोग, विधि श्रादि का भले प्रकार प्रतिपादन किया गया है। इस में यज्ञ, बिलदान श्रीर संस्कारों पर विशेष जीर दिया गया है। श्रतः मीमांसक पैक्षिय श्रीर श्रपौरुपेय सभी वाक्यों को कार्य विषयक मानते हैं। मीमांसा में श्रात्मा, ब्रह्म, जगत् श्रादि का विवेचन नहीं है। यह केवल वेद या उसके शब्द की नित्यता का प्रतिपादन करता है। इसके श्रमु-सार वेदमंत्र ही देवता हैं। मीमांसकों का कथन है कि सब कार्य फल के उद्देश्य से ही होते हैं। फल की प्राप्ति कर्म के द्वारा ही होती है। यतः कर्म श्रीर उसके प्रतिपादक वचनों के श्रितिरक्त ऊपर से किसी ईश्वर की मानने की श्रावश्यकता ही नहीं। मीमांसक शब्द की नित्य मानते हैं श्रीर नैयायिक श्रनत्य। सांख्य श्रीर पूर्व मीमांसा देवनों श्रनीश्वरवादी हैं; वेद की प्रामाणिकता भो देवनों मानते हैं, भेद यही है कि सांख्य वेद का प्रत्येक कल्प में नवीन प्रकाशन मानता है श्रीर मीमांसक उसे नित्य कहते हैं।

जैमिनि के सूत्रों पर सबसे प्राचीन भाष्य शवर खामी का उप-लब्ध होता है, जो संमवतः पॉचवीं सदी मे लिखा गया है। जुछ समय पीछे मीमांसकों के दो भेद हो गए। उनमे एक का प्रवर्तक कुमारिल भट्ट सातवीं सदी में हुआ, जिसका उल्लेख धर्म के प्रकरण में किया जा चुका है। उसने मीमांसा पर 'कातंत्रवार्तिक' छीर 'श्लोकवार्तिक' लिखे, जिनमें उसने वेद की प्रामाणिकता स्वीकार न करनेवाले बौद्धों का बहुत खंडन किया। मध्वाचार्य ने इस विषय पर 'जैमिनीय-न्यायमाला-विस्तार' नाम से एक प्रामाणिक प्रंथ लिखा। इस शास्त्र का नाम पूर्व भीमांसा इसलिये रखा गया है कि कर्मकांड ग्रीर ज्ञानकांड में से पूर्व (कर्मकांड) का इसमे विवेचन है, इसलिये नहीं कि यह उत्तर मीमांसा (वेदांत) से पहले बना।

उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन का हमारे इस निर्दिष्ट समय में सबसे ग्रधिक विकास हुआ। व्यास के वेदांत-सूत्र भ्रन्य दर्शन-सूत्र-

अंथों की तरह बहुत पहले वन चुके थे। इसका उत्तर मीमांसा सब से प्राचीन भागुरी-कृत भाष्य ग्राज उपलब्ध नहीं है। दूसरा भाष्य शंकराचार्य का मिलता है।

शंकराचार्य ने इस युग मे धार्मिक श्रीर दार्शनिक क्रांति पैदा कर दी। धार्मिक क्रांति का संचित्र वर्णन हम श्रन्यत्र कर चुके हैं।

उन्होने वेदांत में अहुतवाद ( आत्मा श्रीर पर-शंकराचार्य श्रीर मात्मा मे भेद न मानना ) श्रीर मायावाद को उनका श्रद्धेतवाद सिद्धांत का इतनी प्रवलता श्रीर विद्वता से प्रतिपादन किया कि प्रायः सभी विद्वान् दंग रह गए। मे इस मायाबाद का विकास नहीं देख पड़ता। पहले पहल शंकरा-चार्यं के गुरु (गोविदाचार्य) के गुरु गौड़पाद की कारिकाझी मे माया का कुछ वर्धन मिलता है, जिसे शंकराचार्य ने बहुत विकसित कर दार्शनिक जगत में बहुत ऊँचा स्थान दे दिया। एक तरह से वे ही अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य थे। उन्होने अपनी विद्वत्ता के वल पर प्रस्थानत्रयी-वेदांतसूत्र, उपनिषदों श्रीर गीता-का ग्रद्धैतप्रति-पादक भाष्य लिखकर दार्शनिक-मंडली मे इस सिद्धांत का वहत प्रचार किया। शंकराचार्य की अकाट्य वर्कशैली, ललित भापा से प्रतिपादन-पद्धति थ्रौर प्रगाढ़ विद्वत्ता ने बहुत से विद्वानी की अहुँ तवादी बना दिया। अहुँ तवाद के प्रचार के लिये उन्होंने केवल पुस्तकों के भाष्य ही नहीं किए, कितु संपूर्ण भारत में घूम घूमकर सभी दार्शनिक संप्रदायों के बहुत से विद्वानों से शास्त्रार्थ कर उन्हें परा-जित किया। इससे उनकी विद्वत्ता का सिका जम गया। शंकरा-चार्थ-प्रतिपादित वेदांत ही य्याजकल का वेदांत है।

इसके सिद्धांतों का संचिप्त विवेचन करना आवश्यक है। न्याय श्रीर वैशेषिक ने ईश्वर, जीव श्रीर प्रकृति तीनों की मानकर ईश्वर को जगन का कर्ता ठहराया है। सांख्य ने देा ही नित्य तत्त्व निया किए-पुरुष ग्रीर प्रकृति । वेदांत ने ग्रीर भी ग्रागे बढकर ग्रहैत-वाद-विराद ब्रह्म-की स्थापना की। ब्रह्म ही जगत का उपादान थीर निमित्त कारण दोनों है। जगत् से जो विविध दृश्य दीखते हैं वे सब परिणामी श्रीर श्रनित्य हैं। ब्रह्म चित्स्वरूप या श्रात्मखरूप है। सब ज्ञेय पदार्थ भी ब्रह्म के ही सगुख, सोपाधि या मायात्मक रूप हैं। जीव श्रीर ब्रह्म में कोई मेद नहीं। जगत् श्रीर सृष्टि के संबंध में वेदांतियों की कल्पना है कि जगत ब्रह्म का विवर्त (कल्पित) रूप है। रस्सी में सर्प की कल्पना की तरह निल श्रीर ग्रह बहा में भ्रमात्मक भीर नामरूपात्मक जगत की कल्पना की जाती है। यह जगत् न ते। ब्रह्म का वास्तविक रूप है थ्रीर न उसका कार्य या परिणाम ही। माया के कारण ही ब्रह्म भिन्न भिन्न रूपों में दीखता है। ब्रह्म के साथ माया का संयोग होने से ही जीव बनता है। ज्ञान से माया नष्ट हो सकती है और विशुद्ध ब्रह्म रह जाता है। यह माया अनिर्वचनीय है।

इस श्रद्वैतवाद या मायावाद पर बैाद्ध सत का पर्याप्त प्रभाव था, इसी से बहुत से दार्शनिक शंकराचार्य को 'प्रच्छन्न बौद्ध' कहते हैं। यद्यपि 'बौद्ध धर्म' के हास के साथ बौद्ध दर्शन भी छुप्त सा हो गया था, तथापि उसका संसार को मिथ्या मानने का विचार शंकराचार्य ने उसी तरह जारी रखा। ब्रह्म और वेद की नित्यता श्रादि मानने तथा बौद्धों के जगत् के मिथ्यावाद के मानने से हिंदुओं श्रीर बौद्धों के लिये यह बाद बहुत आकर्षक सिद्ध हुआ। यही कारण है कि यह संप्रदाय इतना जल्दी फैला। शंकराचार्य के भाष्यों पर उनके शिष्यों ने भी कई विद्वत्तापूर्ण टीकाएँ लिखीं, जिनका वर्तमान वेदांत संप्रदाय में बहुत महत्त्व है। इस दार्शनिक संप्रदाय की वृद्धि का यह भी कारण हुआ कि उन्होंने इसे धार्मिक संप्रदाय का रूप देकर भारत के चारों कोनों में मठ स्थापित कर दिए, जिनका वर्णन अन्यत्र किया गया है। इन मठों के द्वारा अद्वैतवाद का प्रचार वहुत हुआ। शंकराचार्य के पिछे आनेवाले वेदांतियों ने वेदांत का साहित्य बहुत उन्नत किया।

शंकराचार्य का यह अद्वैतवाद वहुत समय तक वेदांत संप्रदाय के नाम से चलता रहा। इसमें किसी ने वाधा उपस्थित न की,

परंतु १२ वीं सदी मे रामानुज ने वेदांत संप्ररामानुज ग्रीस दाय मे एक नवीन भेद प्रचिलत किया। यह
शकता विशिष्टाहरीत शंकराचार्य के अद्वीतवाद से भिन्न था। इसे
हम विशिष्टाद्वीतवाद कह सकते हैं। इसके अनुसार जीवातमा ग्रीर
हम विशिष्टाद्वीतवाद कह सकते हैं। इसके अनुसार जीवातमा ग्रीर
हम विशिष्टाद्वीतवाद कह सकते हैं। इसके अनुसार जीवातमा ग्रीर
जात ब्रह्म से भिन्न होने पर भी वास्तव मे भिन्न नहीं है। इस
सिद्धांत में यद्यपि ब्रह्म, जीवातमा ग्रीर जगत् तीनों मूलतः एक ही माने
जाते हैं तो भी तीनों कार्य रूप मे एक दूसरे से भिन्न ग्रीर कुछ
विशिष्ट गुणों से युक्त हो जाते हैं। जीव ग्रीर ब्रह्म का वही संबंध
है, जो किरण ग्रीर सूर्य का है। किरण जिस प्रकार सूर्य से निकलती है, उसी प्रकार जीव भी ब्रह्म से निकला हुग्रा है। जीव उपादान है। इसके बाह्म जगत संबंधी विचार सांख्य दर्शन के ग्राधार
पर अवलंबित हैं। वास्तव मे द्वीत ग्रीर ग्राह्मैत दोनों के मध्य का यह
मार्ग है। इसे 'मेदामेदवाद' या 'द्वैताद्वीतवाद' भी कहते हैं।

रामानुज ने वेदांतसूत्रों, गीता श्रीर उपनिषदों का द्वौतवादसूचक 'श्रीभाष्य' लिखा। उन्होंने भी शंकराचार्य की तरह दिच्या में एक म०—१३ संप्रदाय ( ग्रास्तिक वैष्णव ) का प्रचलन किया, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। यद्यपि उनका संप्रदाय शंकराचार्य के संप्रदाय के समान नहीं वढ़ा तो भी उसका अच्छा प्रचार हुग्रा।

रामानुज के समय में ही मध्वाचार्य ने भी द्वैतवाद का प्रचार कर माध्व संप्रदाय जारी किया। उन्होंने सात प्राचीन उपनिपदों, वेदांत-

मध्वाचार्य थ्री।

पूत्रों, भगवद्गीता श्रीर भागवतपुराग के हैतप्रतिपादक भाष्य तथा कतिपय स्वतंत्र पुस्तकें

क्वका है तवाद

लिखी। उपर्युक्त सब ग्रंथों का उन्होंने हैतप्रतिपादक भाष्य लिखकर सांख्य ग्रीर वेदांत को सम्मिलित कर दिया।

ग्रपने हैत के सब सिद्धांतों का संग्रह उन्होंने 'तत्त्वसंख्यान' नामक
ग्रंथ में किया है। उन्होंने ईश्वर, जीव ग्रीर प्रकृति को पृथक् पृथक्

माना है। वेदांत संग्रदाय में शंकराचार्य के वे पूरे विरोधो रहे।

माना है। वदात सप्रदाय में शकराचाय के व पूर विरोधा रहे। इस संप्रदाय ने भी दार्शनिक संप्रदाय की अपेचा धार्मिक संप्रदाय का रूप ही अधिक पकडा।

इस तरह हमारे इस निर्दिष्ट काल में वेदांत संप्रदाय का वहुत अधिक विकास हुआ। भिन्न भिन्न आचार्यों ने वेदांत सूत्रों का अपनी अपनी शैली से भाष्य कर कई संप्रदाय चलाए। यद्यपि ये संप्रदाय आज भी विद्यमान हैं तो भी शंकराचार्य के अद्वैतवाद का सबसे अधिक प्रचार है और उसका एक परिणाम यह हुआ कि सभी प्रांचीन अंथ एक नए दृष्टि-कीण (अद्वैतसूचक) से देखे जाने लगे। माया-वाद के इस सिद्धांत ने साधारण हिंदुओं के, जो पहले ही बौद्ध धर्म के कारण जगत् की मिथ्या माने हुए थे, दिलों में घर कर लिया, जिसका प्रभाव आज तक हिंदुओं के दिलों से नहीं गया।

इन छहों दार्शनिक संप्रदायों के अतिरिक्त उस समय कई ग्रीर संप्रदाय भी विद्यमान थे। चारवाक संप्रदाय भी बहुत प्राचीन है। इसके सूत्रों का कर्ता बृहस्पित प्राचीन काल से हो चुका था। वौद्धों ने इस नास्तिक और प्रत्यच-प्रधान संप्रदाय को नष्ट करने का बहुत प्रयत्न किया। नहीं कहा जा सकता कि यह संप्रदाय कब तक सुसंगठित रूप में विद्यमान रहा। इतना निश्चित चारवाक है कि शंकराचार्य के समय में भी यह मत ऐसी हीन स्थिति को प्राप्त नहीं हुआ था कि उसकी उपेचा की जा सके। वैद्ध धर्म के हास का प्रारंभ हो चुका था, परंतु उसका दर्शन बहुत समय तक स्थिर रहा। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के साथ ही उसका दर्शन विद्वानों ने अपने सिद्धांतों का दार्शनिक रूप देने का प्रयत्न किया। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संचित्त विवेचन हम पहले कर चुके हैं।

जैन संप्रदाय के विद्वानों ने भी अपने सिद्धांतों को दार्शनिक रूप देने में कम यह नहीं किया। कुछ समय मे ही जैन दर्शन भी पर्याप्त उन्नत श्रीर विकसित हो गया। इसके सिद्धांतों का भी हम पहले विवेचन कर चुके हैं। फिर भी यहाँ उनके मुख्य दार्शनिक सिद्धांत 'स्याद्वाद' का उस्लेख करना ग्रावश्यक है।

मनुष्य का ज्ञान श्रानिश्चित है। वह किसी वस्तु के स्वरूप को निश्चित रूप में नहीं जान सकता। अपनी इंद्रियों तथा अंतःकरण की दूरबीन के अनुसार ही वह हर एक वस्तु का स्वरूप निर्माण करता है। इंद्रियाँ ज्ञान का पर्याप्त साधन नहीं हैं, एवं यह आवश्यक नहीं कि उसका निर्णीत रूप सत्य हो, यद्यपि वह उसे सत्य समम रहा हो। इसी सिद्धांत के आधार पर जैनियों के 'स्याद्वाद' का प्रारंभ हुआ है। वे हर एक ज्ञान को सात कोटियों में विभक्त करते हैं। वे ये हैं—(१) स्यादस्ति (संभवतः हो), (२) स्यान्नास्ति (संभवतः न हो),(३) स्यादस्ति च नास्ति च (संभवतः किसी रूप

में हो, किसी रूप में न हो ), (४) स्यादवक्त व्यं (संभवत: शब्दों से उसका वर्णन न किया जा सकता हो ), (५) स्यादिस्त चावक्त व्यं (संभवत: हो ध्रीर शब्दों से उसका वर्णन न किया जा सकता हो), (६) स्यान्नास्ति चावक्त व्यं (संभवत: न हो ध्रीर उसका वर्णन न किया जा सकता हो ), (७) स्यादिस्त च नास्ति चावक व्यं (संभवत: किसी रूप में हो, किसी रूप में न हो पर अवर्णनीय हो )। हर एक कोटि संभावना या संशयावस्था मे ही हमारे ज्ञान की वे। धक है।

यदि हम भारतवर्ष के इन छः साँ वर्षों के दार्शनिक इतिहास पर दृष्टिपात करें ता हम देखते हैं कि सभी संप्रदाय विकास पर हैं।

यदि अद्वैतवाद अपने शिखर पर है, ते द्वैत-तत्कालीन दार्शनिक वाद भी कम उन्नति नहीं कर रहा है। एक अगर यदि मोच, ईश्वर आदि आध्यात्मिक वातों की चर्चा जोरों पर थी ते। दूसरी श्रोर चारवाकों का यह कथन-

> यावजीवं सुखं जीवेत् ऋषं कृत्वा घृतं पिवेत् । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः ।।

चल रहा था। इधर वेदांत, न्याय, योग म्रादि संप्रदाय ईरवर के म्रिस्तित्व को सिद्ध कर रहे थे, तो उधर सांख्य संप्रदाय निरीश्वर-वाद के प्रचार में लगा हुन्ना था। पूर्व मीमांसक यदि कर्मकांड का प्रतिपादन कर रहे थे, तो वेदांती ज्ञान द्वारा ही मोच्च-प्राप्ति सिद्ध कर रहे थे।

भारत की इस दार्शनिक उन्नित का युरोपीय दर्शन शास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ा, यह एक बड़ा विस्तृत विषय है ग्रीर हमारे विषय से यह कुछ बाहर भी है। हमें तो केवल युरोपीय दर्शन पर ६०० से १२०० ई० तक के काल पर विचार भारतीय दर्शन का प्रभाव करना है ग्रीर हमारे दर्शनशास्त्र का जो प्रभाव युरोपीय दर्शन पर पड़ा है, वह इस काल से विशेष संबंध नहीं

रखता। फिर भी इसके अत्यंत आवश्यक होने से यहाँ इसका निर्देश मात्र कर देना अनुचित न होगा।

प्राच्य दर्शन शास्त्र का ग्रोक (यूनानी) दर्शन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। दोनों के बहुत से विचारों में समानता पाई जाती है। जेनोफितस ग्रीर परमैनिडस के सिद्धांतों तथा वेदांत में बहुत कुछ साम्य हैं । सुकरात ग्रीर प्लैटो का ग्रात्मा के ग्रमरत्व का सिद्धांत प्राच्य दर्शन का ही सिद्धांत है। सांख्य का श्रीक दर्शन पर प्रभाव स्थार बहुत संभव है। ऐसा भी माना जाता है कि प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान पैथागोरस तो भारतवर्ष में दर्शन पढ़ने के लिये ग्राया था। बही नहीं, अनेक्सर्चिस, पिरोह ग्रीर ग्रन्य कतिपय ग्रीक विद्वान भी भारतीय दर्शन का अध्ययन करने के लिये यहाँ ग्राए थे । पैथागोरस ही पुनर्जन्म का सिद्धांत सीखकर ग्रीस में उसका प्रवर्त्तक हुआ। ग्रीस में प्रचलित प्राचीन कथाग्री के ग्रनुसार चेल्स, एंपिखोनक्स, डिमॉकिटस ग्रादि विद्वानों ने दर्शन पढ़ने के लिये पूर्व की यात्रा की थी । नाँस्टिक (Gnostic) मत पर भी सांख्य का प्रभाव पर्याप्त रूप से पड़ाई।

इंग्रंत में हम प्राच्य दर्शन के विषय में कुछ विद्वानों के कतिपय उद्धरण देकर इस विषय की समाप्त करते हैं।

रलेगल ने लिखा है कि युरोप का उच्च से उच्च दर्शन, भार-तीय दर्शन के दोपहर के प्रकाशमान सूर्य के सामने एक छोटे से टिमटिमाते हुए दीपक के समान है||।

<sup>ः</sup> ए० ए० मैक्डानछः; इंडियान पास्ट, पृ० १४६।

<sup>ं</sup> डाक्टर एनफील्ड; हिस्ट्री श्राफ फिलासफी; जि॰ १, पृ० ६४ ।

में प्रो॰ मैक्डानळ; संस्कृत लिटरेचर, पृ॰ ४२२।

<sup>§</sup> वहीं; पृ० ४२३ ।

<sup>||</sup> हिस्ट्री श्राफ़ लिटरेचर ।

सर बब्ल्यू० बब्ल्यू० हंटर ने लिखा है कि भारतीय दर्शन में ज्ञान श्रीर कर्म की, धर्म श्रीर श्रधमं की समस्या; जड़ चेतन श्रीर श्रात्मा की समस्या, खतंत्रकर्तृत्व श्रीर परतंत्रता का विचार, ईश्वर श्रीर जीव की समस्या, तथा श्रन्य विचारणीय प्रश्न, जैसे पुण्य, पाप, जीवन में सुख दु:ख का विषम विभाग श्रादि पर भी बहुत विचार किया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति, व्यवस्था श्रीर विकास के संबंध में भित्र भित्र कल्पनाएँ प्रादुर्भूत हुई थीं। वर्तमान विद्वानों के विचार किया के विकास सिद्धांत का बढ़ाया हुश्रा रूप ही हैं ।

श्रीमती डाक्टर वेसेंट लिखती हैं—भारतीय मनीविज्ञान यूरी-पीय मनीविज्ञान से अधिक संपूर्ण हैं ।

प्रोफेसर मैक्स इंकर ने लिखा है कि हिंदुग्रें। की तार्किक गवेष-एएँ वर्त्तमान समय की किसी जाति के तर्कशास्त्र से कम नहीं हैं !।

## ज्योतिष

श्रन्य शास्त्रों की तरह ज्योतिप शास्त्र भी भारत मे प्राचीन काल से श्रत्यंत उन्नत था। वेदों में ज्योतिष को वहुत ऊँचे सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। एक ब्राह्मण में लिखा है क्योतिप शास्त्र की कि सूर्य वस्तुत: उदय श्रीर श्रस्त नहीं होता, प्रंतु पृथ्वी के घूमने से दिन रात होते हैं । प्राचीन काल में यह यागादि की श्रिधकता होने से उसके लिये नचत्र श्रीर काल-निर्णय का ज्ञान सर्व-साधारण में भी प्रचलित था। ज्योतिष भी वेद का एक ग्रंग माना जाता था, जिससे इसका श्रध्ययन बहुत

<sup>ः</sup> इंटर; इंडियन गैजेटियर; इंडिया; पृ० २१३---१४।

<sup>†</sup> लैक्चर भान नेशनळ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया (कलकत्ता) जन-वरी १६०६।

<sup>🙏</sup> हिस्ट्री श्राफ एंटिकिटी; जि० ४, ५० ३१०।

<sup>.</sup> § ए॰ ए॰ मैनडानल, इंडियाज़ पास्ट; पृ॰ १८१।

होता था। ईसा से भी पूर्व वृद्ध-गर्ग-संहिता और जैनियों की सुरीय-पन्नति द्यादि ज्योतिष को प्रंथ वन चुको थे। त्राश्वलायनसूत्र, पार-स्कर गृह्य सूत्र, महाभारत श्रीर मानवधर्मशास्त्र आदि वंथों में ज्योतिष की बहुत सी बातें उद्धरण रूप मे श्राती हैं। ईसा के बाद का सबसे प्रथम और पूर्ण मंथ सूर्य-सिद्धांत था, जो अब उपलब्ध नहीं है। उसका पूरा वर्धन वराहमिहिर ने अपनी 'पंचसिद्धांतिका' मे किया है, वही उपलब्ध है। वर्तमान सूर्य-सिद्धांत उससे भिन्न श्रीर नवीन है। वराहमिहिर ने (५०५ ई०) अपनी 'पंचसिद्धांतिका' में प्राचीन प्रचलित पाँच सिद्धांतों-पुलिश, रोमक, वसिष्ट, सीर (सृर्य) श्रीर पितासह—का करण रूप से ( जिसमे श्रंकगणित की सहायता से ही ज्योतिष गग्रना हो सकती है और ज्याचाप कर्म की स्नावश्यकता नहीं रहती ) वर्णन किया है श्रीर लाटाचार्य, सिहाचार्य तथा उसकी गुरु, आर्थभट, प्रशुम्न श्रीर विजयनंदी की मतों की खद्भत किया है, जिससे पाया जाता है कि ये विद्वान उससे पूर्व के हैं; परंतु खेद है कि अब आर्थभट के अतिरिक्त अन्य किसी का ग्रंथ नहीं मिलता। ष्टार्यभट ने, जिसका जन्म ४७६ ई० मे हुत्रा था, 'त्यार्यभटीय' लिखा। उसने सूर्य और तारीं के स्थिर होने तथा पृथिवी के घूमने के कार्य दिन श्रीर रात होने का वर्णन किया है। उसने प्रश्चिवी की परिधि ४-६६७ योजन अर्थात् २४८३५ मील बताई है। उसने सूर्य और चंद्र के प्रहुण के वैज्ञानिक कारणों की भी व्याख्या की है। इसके बाद एक दूसरा श्रार्थभट भी हुआ, जिसने 'श्रार्थसिद्धांत' लिखा श्रीर जिसका मास्कराचार्य ने अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है।

वराहिमिहिर के पाँच सिद्धांतों में से रोमक सिद्धांत बहुत संभ-वतः ग्रीक सिद्धांत है। भारतीय ज्योतिप श्रीर यूनानी ज्योतिप में बहुत से सिद्धांत परस्पर मिलते हैं। यह निश्चित करना कठिन है कि किसने किससे कितना सीखा। वराहिमिहिर के बाद ज्योतिष का प्रधान विद्वान् ब्रह्मगुप्त हुआ।

उसने ६२८ ई० के आसपास 'ब्राह्मस्फुट सिद्धांत' और 'खंडखाद्य'

किखे। उसने प्राय: अपने पूर्व के विद्वानों

६००ई०—१२०: का समर्थन किया है। उसकी प्रतिपादन-रौली
ई० तक का ज्योतिप
अधिक विस्तृत और विधियुक्त है। उसने

ग्यारहवें अध्याय में आर्थभट की आलोचना की

है। इसके कुछ वर्षों बाद प्रसिद्ध लल्ल हुआ, जिसने अपने 'लल्ल-सिद्धांत' में आर्यभट के भूश्रमण के सिद्धांत का विरोध करते हुए लिखा है—'यदि पृथ्वी घूमती होती तो उच्च पर से उड़ा हुआ पन्नो अपने घोंसले पर फिर नहीं जा सकता\*'। लेकिन लल्ल को यह मालूम नहीं घा कि पृथ्वी अपने को घेरे हुए वातावरण सहित घूमती है। यदि उसको यह ज्ञात होता तो वह भूश्रमण के सिद्धांत का विरोध म करता। लल्ल के बाद हमारे समय में चतुर्वेद पृथुदक स्वामी ने २०८ ई० के आसपास ब्रह्मगुप्त के 'ब्राह्मस्फुट सिद्धांत' की टीका लिखी। १०३८ ई० के करीब श्रोपति ने 'सिद्धांतशेखर' और 'धीकोटिद' (करण); वरुण ने ब्रह्मगुप्त के 'खंडखाच' पर टीका और भोजदेव ने 'राजमृगांक' (करण) लिखे। ब्रह्मदेव ने ग्यार-हवीं सदी के ग्रंत में 'करणप्रकाश' नामक ग्रंथ लिखा।

हमारे समय के ग्रंत में प्रसिद्ध ज्योतिषी महेश्वर का पुत्र भास्करा-चार्य हुन्ना। इसने 'सिद्धांतशिरोमिण', 'करणकुत्हल', 'करण-केसरी', 'महगणित', 'महजाघन', 'ज्ञानभास्कर', 'सूर्यसिद्धांत व्याख्या' श्रीर 'भास्कर-दीन्तितीय' लिखे। सुर्यसिद्धांत के बाद 'सिद्धांत-शिरोमिण' एक प्रामाणिक मंत्र माना जाता है। इसके चार भाग

<sup>े</sup> यदि च अमित चमा तदा खकुळायं कथमाप्तुयुः खगाः । इपवेाऽभिनभः समुज्ञिमता निपतंतः स्युरपापतेर्दिशि ॥ ळळ्ळसिद्धांत ।

लीलावती, बीजगिणत, प्रहगिणताध्याय श्रीर गोलाध्याय हैं। पहले दें। तो गिणत संबंधी हैं श्रीर पिछले दें। ज्योतिष से संबंध रखते हैं। भास्कराचार्य ने इस श्रंथ में पृथ्वी के गोल होने श्रीर उसमें श्राकर्षण-शक्ति होने के सिद्धांतों का प्रतिपादन बहुत अच्छी तरह किया है। वह लिखता है—

"गोले की परिधि का सौवाँ भाग एक सीधी रेखा प्रतीत होता है। हमारी पृथ्वी भी एक बड़ा गोला है। मनुष्य को उसकी परिधि का एक बहुत ही छोटा भाग दीखता है, इसी लिये वह चपटी दीखती है॥।"

"पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के जार से सब चीजों की अपनी भ्रोर खींचती है। इसी लिये सभी पदार्थ उस पर गिरते हुए नजर आते हैं । ''

न्यूटन से कई शताब्दियों पहले ही भास्कराचार्य ने आकर्षण का यह सिद्धांत (Theory of gravitation) इतनी उत्तमता से लिख दिया है कि उसे देखकर आश्चर्य होता है। इसी तरह उसने ज्योतिष के अन्य सिद्धांतीं का भी बहुत अन्छी तरह वर्णन किया है।

इस तरह हमारे निर्दिष्ट काल में ज्योतिष शास्त्र बहुत उन्नत हो चुका था। ग्रलबेरूनी ने भी ग्रपने प्रसिद्ध ग्रंथ में हमारे ज्योतिष शास्त्र की उन्नति तथा उसके कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया है। डज्ल्यू० डब्ल्यू० इंटर के कथनानुसार द वी सदी में ग्ररब के विद्वानों ने भारत से ज्योतिष सीखी श्रीर सिद्धांतों का 'सिंदहिंद' नाम से

समे। यतः स्यात्परिधेः शतांशः पृथ्वी च पृथ्वी नितरां तनीयान् ।
 नरश्च तत्पृष्ठगतस्य कृत्स्ना समेव तस्य प्रतिसास्यतः सा ॥
 सिद्धांतिशिरोमिण-गोलाध्याय ।

<sup>†</sup> श्राक्रप्रशक्तिश्च मही तथा यत् स्वस्थं गुरु स्वाभिमुखं स्वशक्तया । श्राक्रुष्यते तत् पततीव भाति समे समन्तात् क पतिवयं स्वे ॥ म०—१४

श्ररवी में अनुवाद किया । खलीफा हारूँ रशीद श्रीर श्रलमामू ने भारतीय ज्योतिषियों की अरब में बुलाकर उनके श्रंथों का श्ररवी में अनुवाद कराया । हिंदू भी श्रोकों की तरह श्ररवों के गुरु थे। श्रार्थमट के श्रंथों का अनुवाद कर 'अर्जवहर' नाम रखा गया । चीन में भी भारतीय ज्योतिष का वहुत पचार हुआ। श्रेफेसर वित्सन ने लिखा है—'भारत में मिलनेवाली, क्रांतिवृत्त का विभाग, सौर श्रीर चांद्रमासों का निरूपण, श्रहगति का तिर्णय, श्रयनांश का विचार, सौरराशिमंडल, पृथ्वी की निराधार अपनी शक्ति से स्थिति, पृथ्वी की अपने श्रच पर दैनिक गित, चंद्र का श्रमण और पृथ्वी से उसका श्रंतर, प्रहों की कचा का मान तथा श्रहण का गिणत श्रादि ऐसी वार्ते हैं, जो श्रशिचित जातियों में नहीं पाई जातीं' ।

भारत में अत्यंत प्राचीन काल से लोगों का फिलत ज्योतिष पर विश्वास रहा है। ब्राह्मणों और धर्भसूत्रों में भी इसका कही कही फिलत ज्योतिष वहलेख पाया जाता है। इसके प्राचीन ग्रंथ नहीं मिलते। बहुत संभन्न है कि वे नष्ट हो गए हों। बृद्धगर्ग-संहिता में भी इसका कुछ उल्लेख मिलता है। वराह-मिहिर के कथनानुसार ज्योतिप शास्त्र तंत्र, होरा और शास्त्रा तीन विभागों में विभक्त है। तंत्र या सिद्धांत ज्योतिष का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। होरा और शास्त्रा का संबंध फिलत ज्योतिष से है। होरा में जन्म-कुंडली ग्रादि से मनुष्य के जीवन संबंधी फला-फल का विचार रहता है। शास्त्रा या संहिता में धूम्रकेतु, उल्का-पात, शकुन, श्रीर मुहूर्त ग्रादि का विवेचन होता है। वराहिगहिर

<sup>#</sup> हंटर, इंडियन गैजेटियर-इंडिया; पृ० २१८।

<sup>†</sup> मिल; हिस्ट्री खाफ इंडिया; जिल्द २, ५० १०७।

<sup>🕇</sup> वेबर; इंडियन लिटरेचर; पृ० २४४।

<sup>🖇</sup> मिल, हिस्ट्रो श्रांफ इंडिया, जि॰ २, पृ॰ १०७।

की वृहत्संहिता फलित ज्योतिप के लिये मुख्य शंध है। इसमें मकान बनाने, कूप श्रीर तालाब खोदने, बाग लगाने, मूर्ति-स्थापना श्रादि के लिये बहुत से शकुन दिए हैं। विवाह श्रीर दिग्विजय के लिये प्रधान के संबंध में उसने कई प्रंथ लिखे। फलित ज्योतिष पर 'वृहज्जातक' नाम से भी उसने एक बढ़ा ग्रंथ लिखा, जो बहुत प्रसिद्ध है। ग्रह श्रीर नचत्रों की स्थिति देखकर मनुष्य का भविष्य बताना इस पुस्तक का मुख्य विषय है। ६०० ई० के करीब वराह-मिहिर के पुत्र पृथुयशा ने 'होराषट्पंचाशिका' नामक फलित ज्योतिष संबंधी एक पुस्तक लिखी। दसवीं शताब्दी में महोत्पल ने उपर्युक्त पुस्तक तथा वराहिमिहर के श्रंथों पर बहुत उत्तम श्रीर विस्तत टीकाएँ लिखी। श्रीपति (१०३-६ ई०) ने भी इस संबंध में रक्ष-माला' श्रीर 'जातकपद्धति' ग्रंथ लिखे। इसके पीछे भी इस विषय के बहुत से ग्रंथ लिखे गए।

## गणित

क्योतिष के इस विकास के साथ गिंगत शास्त्र का विकास भी होना आवश्यक था। हम देखते हैं कि ६०० ई० तक भारतवर्ष गिंगति शास्त्र में पराकाष्ठा तक पहुँच चुका था। असने ऐसे ऐसे उच सिद्धांतों का आविष्कार कर लिया था, जिनका यूरोपियन विद्वानों को कई सिदयों पीछे ज्ञान हुआ। प्रसिद्ध विद्वाच काजोरी ने अपनी 'हिस्ट्री ऑफ मैथे-मैटिक्स'' में लिखा है—''यह ध्यान देने की बात है कि भारतीय गिंगत ने हमारे वर्तमान विज्ञान में किस हद तक प्रवेश किया है। वर्तमान वीजगिंगत और अंकगिंगत दोनों की विधि और भाव भारतीय हैं, यूनानी नहीं। गिंगत के उन संपूर्ण और शुद्ध चिह्नों. भारतीय गिणत की उन क्रियाओं, जो आज प्रचिलत क्रियाओं की तरह संपूर्ण हैं और उनके वीजगिणत की विधियों पर विचार तो करो और फिर सोचो कि गंगा के तीर पर रहनेवाले बाह्यण किस श्रेय के भागी नहीं हैं? दुर्भीग्य से भारत के कई अमूल्य आविष्कार यूरोप में बहुत पोछे पहुँचे, जिनका प्रभाव, यदि वे दो तीन सदी पहले पहुँचते तो बहुत पड़ता?'।

इसी तरह डि मार्गन ने लिखा है—''हिंदू गणित यूनानी गणित से वहुत उच्च कीटि का है। भारतीय गणित वह है, जिसे हम आज प्रयुक्त करते हैं।''

गियात पर सामान्य रूप से विचार करने से पूर्व अंक विद्या पर विचार करना अधिक लामप्रद और उपयोगी हे।गा।

भारतवर्ष ने अन्य दंशवासियों को जो अनेक वाते सिखलाई, उनमें सबसे अधिक महत्त्व ग्रंक-विद्या का है। संसार भर में गणित, ज्योतिष, विज्ञान आदि में आज जो उन्नति पाई आक-क्रम का विकास जाती है उसका मूल कारण वर्तमान अंक-क्रम है, जिसमें एक से ना तक के ग्रंक और शून्य, इन दस चिह्नों से ग्रंक-विद्या का सारा काम चल जाता है। यह क्रम भारतवासियों ने ही निकाला और उसे सारे संसार ने अपनाया। हिंदी के पाठकों में से कदाचित थोड़े ही यह जानते होंगे कि इस ग्रंक-क्रम के निर्माण से पूर्व संसार का ग्रंक-क्रम क्या था और वह गणित ज्योतिष एवं विज्ञान आदि की उन्नति के लिये कितना बाधक था? इसलिये यहाँ संचेप से संसार के प्राचीन ग्रंक-क्रम का विवेचन कर वर्त्तमान ग्रंकों की भारतीय उत्पत्ति के संबंध में कुछ कहना ग्रमुचित न होगा।

भारतवर्ष के प्राचीन शिलालेखों, दानपत्रों, सिक्कों तथा इस्त-लिखित पुस्तकों ग्रादि के देखने से पाया जाता है कि प्राचीन काल में हमारे यहा का श्रंक-क्रम वर्तमान क्रम से विलक्कल ही भिन्न था। उसमें १ से -६ तक को ग्रंकों को नौ चिह्न, १०,२०,३०,४०,५०, ७०, ८० ग्रीर ६० को नी चिह्न तथा १०० ग्रीर १००० को लिये एक एक चिह्न नियत थे। इन्हीं वीस चिह्नो से स्टस्स्स तक की संख्या प्रदर्शित की जाती थी। उस काल में लाख करोड श्रादि के लिये क्या चिह्न थे. इसका निश्चित रूप से अव तक कोई पता नहीं लगा। इन ग्रंकों के लिखने का क्रम १ से स्तक तो वैसा ही था जैसा भव है। १० के लिये नवीन शैली की तरह १ के साथ ० नहीं. वरन एक नियत चिह्न ही लिखा जाता था। ऐसे ही २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७०, ८०, €०, १०० श्रीर १००० के लिये भी भ्रपने भ्रपने नियत चिह्न ही रहते थे। ११ से ६६ तक लिखने का क्रम ऐसा था कि पहले दहाई का ग्रंक लिखकर उसके श्रागे इकाई का भ्रंक लिखा जाता था. जैसा कि १५ के लिये १० का चिह्न लिखकर उसके द्यागे ५: धीर ३३ के लिये ३० धीर ३ इत्यादि: २०० के लिये १०० का चिह्न लिखकर उसकी दाहिनी ग्रीर कभी ऊपर कभी मध्य श्रीर कभी नीचे की तरफ एक सीधी (तिरह्यी) रेखा जोडी जाती थी। ३०० के चिह्न के लिये १०० के चिह्न के साथ वैसी ही दो लकीरें जोडी जाती थीं। ४०० से ६०० तक के लिये १०० का चिह्न लिखकर उसके साथ क्रमश: ४ से -६ तक के ग्रंक एक छोटी सी त्राडी लकीर से जोड दिए जाते थे। १०१ से स्टर तक लिखने में सैंकड़े के अंक के आगे दहाई और इकाई के अंक लिखे जाते थे, जैसे कि १२६ के लिये १००, २० ध्रीर ६; ६५५ के लिये ६००, ५० और ५। यदि ऐसे अंको मे दहाई का अंक न हो तो सैंकड़े के बाद इकाई का ग्रंक रखा जाता था, जैसे कि ३०१ को लिये ३०० ग्रीर १। २००० को लिये १००० को चिह्न की दाहिनी थ्रोर ऊपर को एक छोटी सी सीधी ग्राड़ी (या नीचे को

मुड़ी हुई) लकीर जोड़ी जाती थी श्रीर ३०० के लिये वैसी ही दी लकीरें, ऐसे ही ६६६६६ लिखने हों तो ६००००, ६०००, ६०००, ६०००, ६०००,

भारतवर्ष मे श्रंकों की यह प्राचीन शैली कव से प्रचिलत हुई, इसका पता नहीं चलता, परंतु अशोक के सिद्धापुर, सहस्राम श्रीर रूपनाथ के लेखों से इस शैली के २००, ५० तथा ६ के श्रंक मिलते हैं, जिनमें २०० का श्रंक तीनों लेखों में विलकुल ही भिन्न प्रकार का है श्रीर ५० तथा ६ के दो दो प्रकार के रूप मिलते हैं।

भारतवर्ष के इस जटिल अंक-क्रम की अपेचा मिश्र का सबसे पुराना अंक-क्रम हिएरोग्लिफिक (चित्रलिपि) अधिक जटिल था। उसमें मूल अंकों के चिह्न केवल तीन अर्थात् १, १० और १०० के थे। इन्हीं तीन चिह्नों की कई वार लिखने से स्म्रिक्त के अंक वनते थे। १ से स्तक के अंक एक के चिह्न (खड़ी लकीर) की कमशः १ से स्वार लिखने से वनते थे। ११ से १ तक के लिये १० के चिह्न के वाई ओर क्रमशः १ से स्तक खड़ी लकीरें खींचते थे। २० के लिये १० का चिह्न दी बार और ३० से ६० तक के लिये कमश तीन से नौ बार लिखा जाता था। २०० बनाने के लिये १०० के चिह्न को दो बार लिखते थे। इस क्रम में १००० से १०००० के लिये भी एक एक चित्र था और लाख के लिये मेठक और दस लाख के लिये हाथ फैलाए हुए पुरुप का चित्र था। सिस्न का सबसे पुराना अंक-क्रम यही था, जो हमारे अंक-क्रम से भी अधिक जटिल और गणना की बिलकुल प्रारंभिक अवस्था का सूचक था।

फिनिशियन अंक भी इसी से निकले हैं, जिनका क्रम भी ऐसा ही है, केवल दस के चिह्न को बार बार लिखने की रीति को कुछ सरल बनाने के लिये उसमें २० के अंक के लिये नवीन चिह्न बनाया गया, जिससे ३० के लिये २० श्रीर १०, ६० के लिये २०, २०, २०, २०, २० श्रीर १० लिखने पड़ते थे।

पिछे से मिखवालों ने किसी सरल विदेशी अंक-क्रम की देखकर अथवा अपनी बुद्धि से अपने भहे हिएरोिग्लिफिक अंक-क्रम की सरल करने के लिये भारतीय अंक-क्रम जैसा नवीन क्रम बनाया, जिससे १ से ६ तक के लिये नी, १० से ६० तक दहाइयों के लिए नी और १०० तथा १००० के लिये एक एक चिह्न स्थिर किया। इस अंक-क्रम की हिएरेटिक कहते हैं और इसमें भी ऊपर के दोनों क्रमों के समान अंक दाहिनी और से वाई और क्लिखे जाते थे।

डिमाॅटिक ग्रंक हिएरेटिक से ही निकले हैं श्रीर इन दोनों में ग्रंतर बहुत कम है, जो समय के साथ हुआ हो।

यूरोप में भी प्राचीन काल में योक लोग केवल दस हजार तक की संख्या जानते थे थीर रेमन लोग एक हजार तक की । उनके शंक-क्रम का प्रचार अब तक कभी कभी प्रकाशित पुस्तकों में सन् लिखने में, भूमिका में पृष्ठ-संख्या वतलाने के लिये अथवा घड़ियों में शंक व-लाने ने प्रचलित हैं। उसमें १, ५, १०, ५०, ५०० तथा १००० के चिह्न है, जिनकी रोमन शंक कहते हैं। आजकल सब पढे लिखे मनुष्य रोमन अंकों से परिचित हैं, इससे उनके विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। इन सब प्राचीन शंक-क्रमों से क्योतिष, गणित थींग विज्ञान की विशेष उन्नति होने की कोई संभावना नहीं थी। संसार की वर्तमान उन्नति इन्हों नवीन शंक-क्रमों से दुई है। यह उपयोगी श्रंक-क्रम भारतवासियों ने ही निर्माण किया। इस क्रम में दाहिनी से बाई श्रोर हटने पर प्रत्येक श्रंक का स्थानीय मूल्य दस गुना बढ़ जाता है, जैसे ११११११ में छही श्रंक १ के ही हैं, परंतु पहले से (दाहिनी श्रोर से लेने से ) १, दूसरे से १०, तीसरे से १००, चौथे से १०००, पाँचवे से १००००

श्रीर छठे से १००००० का बोध होता है। इसी से इस संख्या-सूचक क्रम की दशगुणोत्तर संख्या कहते हैं श्रीर वर्तमान समय में बहुधा संसार का श्रंक-क्रम यही है। यह श्रंक-क्रमं भारतवासियों ने कब निकाला इसका ठीक ठीक पता नहीं चलता। प्राचीन शिला-लेखों श्रीर दानपत्रों के लिखनेवालों ने पुराने ढरें पर चलकर ई० स० की छठी शताब्दी तक के लेखादि में पुरानी शैली से ही श्रंक दिए हैं। सातवीं शताब्दी से दसवीं शताब्दी तक के शिलालेखादि लिखनेवालीं में से किसी ने प्राचीन तो किसी ने नवीन शैली का अनुकरण किया हैं: परंतु गणितकार नवीन क्रम का ज्यवहार छठी शताब्दी के बहुत पहले से करने लगे थे। वराहमिहिर की 'पंचसिद्धांतिका' में सर्वत्र श्रंक नवीन शैली से ही दिए गए हैं। इससे निश्चित है कि ई० स० की पॉचवीं शताब्दी के ग्रंत में तो ज्योतियी लोग नवीन शैली के श्रंकों का व्यवहार करते थे। भड़ोत्पल ने 'बृहतुसंहिता' की टीका में कई जगह 'पुलिशसिद्धांत' से. जिसका वराहमिहिर ने अपने यंथ में उल्लेख किया है, वचन उद्धृत किए हैं। उसने एक ग्रीर स्थान पर 'मूल पुलिशसिद्धांत' के नाम से एक श्लोक भी उद्धृत किया है। उन दोनों में श्रंक वर्तमान शैली से ही मिलते हैं। इससे जान पड़ता है कि वराहमिहिर के पूर्व भी इस शैली का प्रचार था।

योग सूत्र के प्रसिद्ध भाष्य में व्यास ने (ई० स० ३०० के घ्रासपास) दशगुखोत्तर इंक-कम का बहुत स्पष्ट खदाहरण दिया है। जैसे एक का इंक '१', सैकड़े के स्थान पर १०० के लिये, दहाई के स्थान पर १० के लिये और इकाई के स्थान पर एक के लिये प्रयुक्त होता है। बख्शाली गॉव (युसुफजई जिले, पंजाब में) से भोजपत्र पर लिखी हुई एक प्राचीन पुस्तक जमीन में गड़ी हुई मिली है, जिसमें इंक नवीन शैलों से ही दिए हैं। प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर हॉनेली ने उसका रचना-काल तीसरी अथवा चौथी शताब्दी होना

अनुमान किया है। इस पर डा० वूलर ने लिखा है कि यदि श्रंक-गियत की प्राचीनता का हॉर्नेली का यह वहुत संभावित अनुमान ठीक हो तो उस (श्रंक-क्रम) के निर्माण का समय ई० स० के प्रारंभकाल श्रथवा उससे भी प्राचीन काल का होगा। श्रभी तक तो नवीन शैली के श्रंकों की प्राचीनता का यही तक पता चला है।

शून्य की योजना कर नै। अंकों से गिशात शास्त्र को सरल करने-वाले नवीन शैली के अंकों का प्रचार पहले पहल किस विद्वान ने किया इसका कुछ पता नहीं चलता केवल यही पाया जाता है कि नवीन शैली के अंकों की सृष्टि भारत में हुई। फिर यहाँ से अरवों ने यह क्रम सीखा और अरवों से उसका प्रवेश यूरोप में हुआ। इससे पहले एशिया और यूरोप की चाल्डिअन, हिन्नू, प्रीक, अरव आदि जातियाँ वर्णमाला के अचरों से अंकों का काम लेती थीं। अरवो में खलीफा वलीद के समय (ई० स० ७०५-७१५) तक अंकों का प्रचार नहीं था, जिसके वाद उन्होंने भारतवासियों से अंक लिए\*।

इस विषय में क्रॅगरेजी विश्वकीप 'एंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका' में लिखा है 'इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे (क्रॅगरेजी) वर्तमान श्रंक-क्रम (दशगुणेक्तर) की उत्पक्ति भारतीय है। संभवतः खगोल-संवंधी उन सारणियों के साथ, जिनको एक भारतीय राजदूत ई० स० ७७३ में बगदाद में लाया, इन अंकों का प्रवेश अरव में हुआ। फिर ई० स० की नवी शताब्दों के प्रारंभिक काल में प्रसिद्ध अयुजकर मुहन्मद श्रल् खारिज्मी ने अरवीं में उक्त क्रम का विवेचन किया श्रीर उसी समय से अरवों में उसका प्रचार बढने लगा।''

"यूरोप मे शून्य सहित यह संपूर्ण ग्रंक-क्रम ई० स० की वारहवी शताव्दी में अरबों से लिया गया ग्रीर इस क्रम से वना हुआ

<sup>्</sup>राचीन और नवीन श्रंक-क्षम के विस्तृत विवरण के लिये देखें। भारतीय प्राचीन लिपिमाळा; ए० ११०-११=।

म०---१५

ग्रंकगणित ग्रल्गोरिट्मस ( अल्गोरियम ) नाम से प्रसिद्ध हुन्या।
यह ( ग्रल्गोरिट्मस ) विदेशी शब्द 'ग्रल्लारिज्मी' का ग्रन्तरांतर
मात्र है, जैसा कि रेनॉड ने ग्रनुमान किया था ग्रीर उक्त ग्रर्व गणित
शास्त्रज्ञ की ग्रनुपलच्य ग्रंकगणित की पुस्तक के कैंत्रिज से मिले हुए
ग्रद्वितीय हस्तलिखित ग्रनुवाद के, जो संभवतः एडेलहर्ड का किया
हुन्या है, प्रसिद्ध होने के बाद वह ( ग्रनुमान ) प्रमाणित हो गया है।
खारिज्मी के ग्रंकगणित के प्रकारों को पिछले पूर्वीय विद्वानों ने सरल
किया ग्रीर उन ग्रधिक सरल किए हुए प्रकारों का पश्चिमी ग्रुरोप मे
पीसा के लिग्रीनार्डों ने ग्रीर पूर्वी में मॉक्सिमस् प्लैनुडेस ने प्रचार
किया। 'जीरो' शब्द की उत्पत्ति ग्रस्वी के 'सिकर' से, लिग्रीनार्डों के प्रयुक्त किए हुए 'जिफिरो' शब्द द्वारा प्रतीत होती है ।''

प्रसिद्ध विद्वान् अलवेकनी ने लिखा है—''हिंदू लोग अपनी वर्ण-माला के अचरों को अंकों के स्थान में काम में नहीं लाते, जैसे कि हम हिन्नू वर्णमाला के कम से अरबी अचरों को काम में लाते हैं। भारतवर्ण के अलग अलग विभागों में जैसे अचरों की आकृतियाँ भिन्न हैं, वैसे ही संख्या-सूचक चिह्नों की भी आकृतियाँ, जिनको अंक कहते हैं, भिन्न हैं। जिन अंकों को हम काम में लाते हैं ने हिंदुओं के सब से सुंदर अंकों से लिए गए हैं। ''जिन भिन्न जातियों से मेरा संपर्क रहा, उन सब की भाषाओं के संख्यासूचक क्रम के नामें। (इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि) का मैंने अध्ययन किया है, जिससे मालूम हुआ कि कोई जाति एक हजार से आगे नहीं जानती। अरब लोग भी एक हजार तक (नाम) जानते हैं। ''इस विषय में मैंने एक अलग पुस्तक लिखी है। अपने अंक-कम में, जो हजार से अधिक जानते हैं, वे हिंदू हैं। ''''वे संख्यासूचक क्रम को अठारवें स्थान तक ले जाते हैं, जिसको परार्ध कहते हैं। अंक-

<sup>;</sup> एंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका; जिल्द १७, ५० ६२६ ।

गिशत में हिंदू लोग ग्रंकों का उसी तरह प्रयोग करते हैं जैसे कि हम करते हैं। मैंने एक पुस्तक लिखकर यह वतलाया है कि इस विषय में हिंदू हमसे कितने ग्रागे वढ़े हुए हैं।"

गियत-विपयक जो पुस्तके उपलब्ध होती हैं, वे प्राय: ज्यांतिप के उन्हीं विद्वानों की हैं, जिनका हम ऊपर उल्लंख कर चुके हैं। आर्यभट की पुस्तक के प्रथम दें। भाग; 'ब्राह्म-फ्रियांचा क्षेकगणित स्फुटसिद्धांत' में गियाताध्याय ख्रीर कुतुकाध्याय तथा 'सिद्धांतिशिरोमिण' में लीलावती ख्रीर वीजगणित नामक अध्याय गियत से संबंध रखते हैं। इन पुस्तकों को देखने से पता लगता है कि वे गियत के सभी उच्च सिद्धांतों से परिचित थे। सरल गियत के खाठों नियमो—थोग, ख्राण, गुणा, भाग, वर्गीकरण, धनीकरण, वर्गमूल ख्रीर धनमूल—का उनमे पूर्ण वर्णन मिलता है। इसके बाद मिन्न संबंधी, शून्य संबंधी, चेत्रफल, कार्य-संबंधी, त्रेराशिक, श्रेढी, कुट्टक तथा अनंत राशियों के मान-संबंधी ग्रर्थात् श्रुट्य गियत ख्रीर व्याज संबंधी नियमों का भी वर्णन मिलता है।

केवल श्रंक गणित हो नहीं, ज्यांतिप के लिये वीजगणित का भी खपयोग वहुत किया जाता था। उपर्युक्त पुस्तकों में हम वीजगणित को वहुत उन्नत सिद्धांत देखते हैं। यह भी यही विकसित हुआ था। श्रीयुत काजोरी ने लिखा है कि 'वीजगणित के प्रथम यूनानी विद्वान डायोफेंट ने भी भारत से ही इस संबंध में पहले पहल ज्ञान प्राप्त किया।' भारत ने वीजगणित यूनान से सीखा, यह ठीक नहीं है। भारतीय श्रीर यूनानी वीजगणित में बहुत से भेद हैं। भारत ने वारहवीं सदी तक वीजगणित संवंधी जो नियम आविष्कृत किए थे, वे यूरोप में सञ्चहवीं श्रीर श्रठारहवीं सदी में प्रचलित हुए। भारतीयों ने वीजगणित में

श्रक्वेरूनीज इंडिया, जिल्द १, ए० १७४-७७ ।

बहुत से मुख्य नियम प्राविष्क्रत कर लिए ये जिनमें से कुत इस प्रकार हैं—

१-- ऋगा राशियों के समीकरण की कल्पना।

२--वर्ग-समीकरण को सरल करना।

३--ग्रंक-पाश के नियम ( यूनानी इन्हें नहीं जानते थे )।

४-एक वर्ष श्रीर श्रनेक वर्ष समीकरण।

५—केंद्र फल का निर्धाय करना, जिसमें ज्यक्त श्रीर अन्यक्त गणित का विकास हो।

भास्कराचार्थ ने यह भी सिद्ध किया है-

₹ X 0 = ₹; 0² = 0; √ 0 = 0; ₹ ÷ 0 = 0

भारतवर्ष से ही बीजगिषत भी अरबों के द्वारा यूरीप में गया। प्रें। मोनियर विलियम्स कहते हैं कि बीजगिषत थ्रीर ज्यामिति तथा खगील में उनका प्रयोग भारतीयों ने ही ग्राविष्कृत किया है । मूसा थ्रीर याकूव ने भारतीय बीजगिषत का प्रचार अरब में किया था। अरब से यूरीप में इसका प्रचार हुआ ।

इसी तरह रेखागिष्यत में भी भारत ने बहुत उन्नित की थी। भारत का प्राचीनतम रेखागिष्यत बैाधायन और आपस्तंब के ग्रुल्वस्त्रों में पाया जाता है। यझवेदियों और कुंडों के रेखागिष्यत

वनाने में इसका बहुत उपयोग होता था। यह

श्रीर संस्कार करानेवाले पुरोहित जानते थे कि भ्रायत का चेत्रफल
वर्ग में श्रीर वर्ग का चेत्रफल वृत्त में किस तरह लाया जाता है।
यह भी यूनानी प्रभाव से बिलकुल सुक्त था। रेखागणित की कुछ
सिद्धियाँ हम नीचे देते हैं, जो हमारे समय तक ज्ञातं हो चुकी थीं—

इंडियन विजडम; पृ० १८१ ।

<sup>†</sup> विनयकुमार सरकार; हिंदू एचीवमेंट्स इन एक्जैक्ट साहंसेज़; ए० १२—१४।

१—पैथागोरस की सिद्धि अर्थात् समकोण त्रिभुज की दे। भुजाश्रो का वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के वरावर होता है।

२-दे। वर्गों के योग या ग्रंतर के समान वर्ग बनाना।

३--किसी भी आयत को वर्ग में परिणत करना ।

४—√ का वास्तविक मान श्रीर राशियों का मध्यमाहरख।

५-वर्गों को वृत्त मे परिण्त करना।

६-- वृत्त का चेत्रफल।

७-विषम चतुर्भुज में करणानयन की विधि।

प--- त्रिभुज, वृत्त ध्रीर विषम चतुर्भुज का चेत्रफल ।

इसगुप्त ने वृत्तरुंड की ज्या तथा उस पर से खिंचे हुए कोटंड तक के लंव के मालूम होने पर व्यास थ्रीर वृत्तरुंड का चेत्र-फल निकालने के नियम भी दिए हैं।

१०-शंकु श्रीर वर्तुलाकार पदार्थों का चेत्रफल।

भास्कराचार्य ने अपने पूर्व के बहुत से गणित के बिद्वानों—आर्य-भट, लक्ष, वराहिमिहिर, ब्रह्मगुप्त, महावीर (८५० ई०), श्रीधर (८५३ ई०), श्रार्यभट (द्वितीय) श्रीर उत्पल (५७० ई०)—के स्थिर किए हुए नियमों का सार देकर उनकी छति वतलाई है। वीजगणित की भाँति याकृव ने ही भारतीय रेखागणित का प्रचार अरव से किया\*।

प्राचीन भारतीय त्रिकोण्मिति से भी पूर्णतया परिचित थे। जन्होंने ज्या (Sine) श्रीर उत्क्रम ज्या (Versed sine) की सारिएयाँ

वना ली थी। इन सारियायों में वृत्तपाद के चौबीसवें भाग तक का प्रयोग है। दोनों सार-यायों में श्रभिन्न मान से ज्या श्रीर उत्क्रम ज्या का परिदर्शन मिलता है। इस त्रिकोणमिति का प्रयोग ज्योतिष के लिये होता था।

विनयकुमार सरकार; हिंदू एचीवमैंट्स इन एक्जैक्ट साइंसेज; पृ० १६-१६।

वाचस्पति ने चापीय घनचेत्र निकालने का साधन विलक्कल मैं। कि से दिया है। इसी तरह न्यूटन से पॉच शताब्दी पूर्व चलन गणित का आविष्कार कर भास्कराचार्य ने उसे ज्योतिष में प्रयुक्त किया था। श्रीयुत त्रजेन्द्रनाथ सील के कथनानुसार भास्कराचार्य राशियां के तात्कालिक गणित साधन में आर्किमीडिस सं अधिक ग्रुद्ध और प्रयल हैं। भास्कराचार्य ने ग्रह की चणिक गति की गणना करते हुए एक सेकंड के ३३७५ वे भाग—त्रुदि—का भी उल्लेख किया है।

भारतीय, भूगोल श्रीर शहर्मंडल-संबंधी गतिशास्त्र से भी परि-चित थे। स्थितिशास्त्र (Statics) श्रीर गतिशास्त्र (Dynamics) से भी भारतीय कुछ न कुछ परिचित श्रवश्य थे\*।

# आयुर्वेद

श्रायुर्वेद भी बहुत प्राचीन काल से भारतवर्ष में अत्यंत उन्नत था।
वैदिक साहित्य में हम शरीर-विद्या, गर्भविद्या श्रीर खच्छता का मूल
देखते हैं। श्रश्यविद में रोगों के नाम श्रीर
उनके लचण तक ही नहीं, कितु मनुष्य के
शरीर की हिंडुयों तक की प्री संख्या दी हैं। वैद्ध काल में वैद्यक
का बहुत विकास हुआ। श्रशोक के पार्वतीय लेखें के दूसरे प्रज्ञापन
में पशु-चिकित्सा श्रीर मनुष्य-चिकित्सा एवं मनुष्यों श्रीर पशुश्रों के
उपयोग की श्रीषियं का उल्लेख है। चीनी तुर्किस्तान से २५० ई०
के श्रासपास के भोजपत्र पर लिखे संस्कृत श्रंश यिले हैं, जिनमें
से तीन श्रायुर्वेद संवंधी हैं। श्रायुर्वेद के प्राचीन विद्वानी में चरक
का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उसके समय श्रीर निवास स्थान के

<sup>ः</sup> विनयकुमार सरकार; हि दू एचीवसेट्स इन एक्जेंक्ट साइंसेज़; प्र॰ २०-२७ ।

विषय मे ऐतिहासिकों मे मतभेद है। उसकी 'चरकसंहिता' ध्रिमिनवेश के आधार पर लिखी गई है। 'चरकसंहिता' वैद्यक का अत्यंत उत्कृष्ट श्रंथ है। 'सुश्रुत-संहिता' मो एक बहुत महत्त्वपूर्ण श्रंथ है। इसका कम्बोडिया मे नवीं तथा दसवीं शताब्दी में प्रचार हो चुका था। यह श्रंथ पहने सूत्रों में लिखा गया था। ये दोनों श्रंथ हमारे समय के पूर्व के हैं।

हमारे निर्दिष्ट काल के प्रारंभ के दो आयुर्वेद के मंथ 'अष्टांग-संप्रह' श्रीर 'श्रष्टांग-हृदय-संहिता' हैं। वृद्ध वाग्भट्ट ने 'श्रष्टांग-संप्रहः संभवतः सातवीं सदी के आस पास लिखा था। दूसरे प्रथ का कर्ता भी वागुभट्ट ही है, जी पहले से भिन्न है श्रीर संभवतः ८०० ई० के ग्रास पास हुआ था। इसी समय इंदुकर के पुत्र माधव-कर ने 'क्रीविनश्चय' या 'माधवनिदान' नामक एक उत्कृष्ट ग्रंथ लिखा। यह अंथ आज भा निदान के संबंध में वहूत प्रामाणिक समभा जाता है। इसमें रोगों के निदान ग्रादि पर वहत विस्तार से विचार किया गया है। वृंद के 'सिद्धियोग' मे ज्वर ग्रादि के समय विपो के परिशास आदि पर अच्छा विचार किया गया है। १०६० ई० मे बंगाल के चक्रपाणि दत्त ने 'सुश्रुत' श्रीर 'चरक' की टीका लिखने के अतिरिक्त 'सिद्धियोग' के आधार पर 'चिकित्सा-सार-संग्रह' नामक प्रथ लिखा । हमारे समय के ग्रंत में १२०० ई० के करीव शाङ्गिधर ने 'शाङ्गिधर संहिता' लिखी। उसमे अफीम और पारे ख्रादि ध्रीषिधयों के वर्धन के श्रितिरिक्त नाड़ी विज्ञान के भी नियम दिए हैं। पारे का उस समय वहुत प्रचार या। श्रलबेरूनी ने भी पारेका वर्णन किया है। वनस्पति शास्त्र के संबंध में कई कोश भी लिखे गए, जिनमे 'शब्दप्रदीप' श्रीर 'निधंदु' प्रसिद्ध हैं। हमारे यहाँ शरीर-विद्या (Anatomy) बहुत उन्नत थी। उस समय के ग्रंथों मे हिंडुयों, नाड़ियों ग्रीर स्दम शिराग्रों ग्रादि का पूर्ण विवेचन मिलता है।

शल्यविद्या का भी उस समय ग्राश्चर्यजनक विकास है। चुका था। 'सुश्रुत' में शल्यविद्या का वहुत वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में श्रायुर्वेद के जन्मदाता तीन श्राचार्यों-दिवादास. शल्यविद्या का विकास भारद्वाज श्रीर श्रश्विनौ—का उल्लेख है । महाभारत में भी भोष्म के शरशय्या पर लेटने पर दुर्थोधन का शल्य निकालनेवाले वैद्यों के लाने का उल्लेख है। विनयपिटक के महा-वगा में लिखा है-"अश्वघोष ने एक भिन्न के भगंदर रोग पर शल्य-कर्म का प्रयोग किया या । '' उस समय जीवक नाम का बैद्ध भिवक त्रायुर्वेद का विशेषतः शल्यचिकित्सा का बड़ा भारी विद्वान हुआ, जिसका विस्टत वर्षन महावग्ग में मिलता है। उसने मगंदर, शिरोरोग कामला आदि विषय रोगों के आराम करने में प्रसिद्धि पाई थी। भोज-प्रबंध में वेहोश कर शल्य कर्म करने का उल्लेख है। चीर फाड़ के शस्त्र साधारखतया लोहे के बनाए जाते थे, परंतु . राजा एवं संपन्न लोगों को लिये स्वर्ण, रजत, ताम्र आदि के भी प्रयुक्त होते थे। यंत्रों के लिये लिखा है कि वे तेज, खुरदरे, परंतु चिकने मुखवाले, सुदृढ़, उत्तम रूपवाले थ्रीर सुगमता से पकड़े जाने के योग्य होने चाहिएँ। भिन्न भिन्न कार्यों के लिये शखों की धार, परिमाण त्रादि भिन्न भिन्न होते थे। शख कुंठित न हो जायँ, इस-लिये लकड़ी के शस्त्रकोश ( Cases ) भी बनाए जाते थे, जिनके ऊपर और ग्रंदर कोमल रेशम या ऊन का कपड़ा लगा रहता था। शस्त्र त्राठ प्रकार के — छेच, भेच, वेष्य (शरीर के किसी भाग में से पानी निकालना ), एष्य ( नाड़ी आदि में व्रख का ढूँढ़ना ), म्रार्घ्य (दॉत या पथरी म्रादि का निकालना), विस्नान्य (रुधिर

अयद यातं दिचोदासाय वित्तं भारद्वानायश्चिनाहयंता ।

ऋग्वेद, म० १-१२-१६

<sup>, †</sup> एंश्यंट स्विंकळ इंस्ट्रुमेंट्स; नि० १

का विस्नवण करना ), सीव्य (दो मागीं को सीना ) श्रीर लैंख्य ( चेचक के टीके ग्रादि में कुचलना )—हैं। हमारे समय के वाग्मट्ट ने तेरह प्रकार के शल्य कर्म माने हैं। सुश्रत ने यंत्रों ( श्रीजार जो चीरने के काम में आते हों ) की संख्या १०१ मानी है; परंतु वाग्मट्ट ने ११५ मानकर आगे लिख दिया है कि कर्म अनिश्चित हैं, इसलिये यंत्र-संख्या भी ग्रनिश्चित है; वैद्य ग्रपने ग्रावश्यकतानुसार यंत्र वना सकता है। शस्त्रों की संख्या सिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मानी इन यंत्रों ध्रीर शस्त्रों का विस्तृत वर्णन भी उन प्रंथों में दिया हैं। अर्श, भगंदर, योनि-रोग, मूत्रदेाष, आर्त्तव दोप, शुक्रदेाष आदि रोगों के लिये भिन्न भिन्न यंत्र प्रयुक्त होते थे। त्रणवस्ति, वस्त्यंत्र, पुष्पनेत्र ( लिंग से श्रीषध प्रविष्ट करने के लिये ), शलाका-यंत्र, नखाकृति, गर्भशंकु, प्रजननशंकु (जीवित शिशु को गर्भाशय से बाहर करने के लिये), सर्पमुख (सीने के लिये) अपादि वहुत से यंत्र हैं। त्रणों श्रीर उदरादि संबंधी रोगों के लिये भिन्न भिन्न प्रकार की पट्टी बॉधने का भी वर्णन किया गया है। ग़दभ्रंश के लिये चर्म-बंधन का भी उल्लेख है। मनुष्य या घोड़े के बाल सीने श्रादि के लिये प्रयोग मे श्राते थे। दृषित रुधिर निकालने के लिये जोंक का भी प्रयोग होता था। जोंक की पहले परीचा कर ली जाती थी कि वह विषेली है अथवा नहीं। टीके के समान मूर्छा मे शरीर को तीच्या अस्त से लेखनकर दवाई को रुधिर में मिला दिया जाता था। गतित्रख (Sinus) तथा अर्बुदों की चिकित्सा मे भी सूचियों का प्रयोग होता था। त्रिकूर्चक शस्त्र का भी कुछ त्रादि में प्रयोग होता था। त्राजकल लेखन करते समय टीका लगाने के लिये जिस तीन-चार सुइयोंवाले श्रीजार का प्रयोग होता है. वह यही त्रिक्चिक है। वर्तमान काल का Tooth-elevator पहले दंतरांक के नाम से प्रचलित था।

प्राचीन आर्थ कृत्रिम दाँतों का बनाना और लगाना तथा कृत्रिम नाक बनाकर सीना भी जानते थे। दाँत उखाड़ने के लिये एनीपद शख का वर्णन मिलता है। मोतियाबिंद (Cataract) के निकालने के लिये भी शख था। कमल-नाल का प्रयोग दूध पिलाने अथवा बमन कराने के लिये होता था, जो आजकल के Stomach Pump का कार्य देता था\*।

इसी तरह सर्प-विद्या का भी प्रचार कम नहीं था। सिकंदर का सेनापति नियार्कस लिखता है कि यूनानी लोग सर्प-विष दूर

करना नहीं जानते, परंतु जो मनुष्य इस दुर्घ-टना में पड़े, उन सबको भारतीयों ने दुरुस कर दिया । दाहकिया और उपवास-चिकित्सा से भी भारतीय पूर्णतया परिचित थे। शोथ रोग में नमक न देने की बात भी भार-तीय चिकित्सक हजार वर्ष पूर्व जानते थे।

पशु-चिकित्सा भी कम उन्नत नहीं थी। इस विषय के भी बहुत प्रथ मिले हैं। पालकाप्य-कृत 'गजचिकित्सा', 'गजायुर्वेद', गजदर्गण'

पश्च-चिक्तिस्सा (इसका हमाद्रि ने उल्लेख किया है), 'गजपरीचा', वृहस्पित-रिचत 'गजलचर्या', 'गोवैद्यशास्त्र', जयदत्त-छत अश्वविकित्सा,' नकुल-लिखित 'शालिहोत्र शास्त्र', 'ग्रश्च-तंत्र' (इसका उल्लेख रायमुकुट ने अमरकोष की टोका में किया है), गर्य-रिचत 'श्रश्वायुर्वेद' (सिद्धयोगसंग्रहः), 'श्रश्वलचर्या', 'हयलीलावती' (मिल्लाय ने इसे उद्धृत किया है) ग्रादि के ग्रातिरक्त भी बहुत से ग्रन्य ग्रंथ मिलते हैं। ग्राधिकांश में ये ग्रंध हमारे ही समय के हैं।

अ जो प्राचीन शस्यिचिकित्सा के विषय में विशेष देखना चाहें वे नागरी-प्रचारिग्यी पत्रिका; माग म, श्रंक १, २ में प्रकाशित 'प्राचीन शस्यतंत्र' लेख देखें।

<sup>ं</sup> वाइज; हिस्टी शाफ मैडिसिन; ए० १।

तेरहवीं सदी में पशुचिकित्सा-संबंधी एक संस्कृत प्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था। इसमे निम्न लिखित ग्यारह अध्याय हैं—

१-धोड़ों की जाति।

२- उनकी सवारी श्रीर उनकी पैदाइश ।

३--- अस्तवल का प्रवंध।

४- घेड़ों के रंग और जातियाँ।

५-- उनके दोष।

६-- उनके ग्रंग-प्रत्यंग।

७-- उनकी वीमारी श्रीर चिकित्सा।

८-- उनका दृषित रक्त निकालना।

<del>८</del> उनका भोजन।

१०--- उनको हृष्ट पुष्ट बनाने के साधन।

११-दॉतेंा से भ्रायु को जानना ।

पशु-चिकित्सा के साथ साथ पशु-विज्ञान श्रीर कृमिशास्त्र भी श्रत्यंत उन्नत था। भारतीय विद्वान पशुश्रों के स्वभाव, प्रकृति श्रादि से पूर्णतथा परिचित थे। पशुश्रों के श्रादि से पूर्णतथा परिचित थे। पशुश्रों के शरीर-विज्ञान को भो वे भली भाँति जानते थे। घोड़े के दाँवों को देसकर उसकी श्रायु का पता लगाने की प्रथा भारत मे पुरानी है। सपों की भिन्न भिन्न जातियाँ उन्हें मालूम थीं। भविष्य पुराग्य से पाया जाता है कि वे वर्षा श्रुष्ठ के पूर्व संग करते हैं श्रीर श्रुत्मान ६ मास के बाद सपिंग्यी २४० ग्रंहे सेती है। वहुत से श्रंहे तो भाता-पिता खा जाते हैं श्रीर बचे हुए श्रंहों से दो मास में वच्चे स्वयं निकल श्राते हैं। सातवे दिन वे काले हो जाते हैं श्रीर १५-२० दिन मे उनके दाँत निकल श्राते हैं। तीन सप्ताहों में उनमें विष उत्पन्न हो जाता है, ६ मास में सांप

इरिवेळास सारडा, हिंदू सुपीरियौरिटी, पृष्ठ २४६-४७ ।

केंचुली उतारते हैं। उनकी त्वचा पर २४० संधियाँ होती हैं। उन्नसा ने सुश्रुत की टीका करते हुए लाट्यायन का उद्धरण देकर लिखा है कि वह कृमियों श्रीर सरीसृषों (रेंगनेवाले जंतुओं) के विषय में प्रामाणिक विद्वान है। उसने कृमियों के भिन्न भिन्न ग्रंगों पर भी विचार किया है ।।

हमारे समय के ग्रासपास का जैन पंडित इंसदेव का लिखा हुग्रा 'मृगपिचरास्त्र' भी ग्रपने विषय का वहुत उपयोगी श्रीर प्रामाणिक प्रथ है। उसमें सिहें। का वर्णन करते हुए उनके ६ भेद—सिह, मृगेंद्र, पंचास्य, हर्यच, केसरी श्रीर हरि—बताकर उनकी विशेषताएँ वताई हैं। सिह का वर्णन करते हुए लिखा है कि सिंह के लंबी पूंछ श्रीर गर्दन पर घने वाल होते हैं, जो कद के छोटे, सुनहरे वर्णवाले श्रीर पीछे की श्रीर कुछ सफेद होते हैं। बदन पर सर्वत्र कोमल वाल रहते हैं। सिंह वदन के बड़े मजबूत श्रीर भागने में तीर से तेज होते हैं। मूख लगने पर अत्यंत मयंकर श्रीर योवन काल में विशेप कामुक होते हैं। वे प्राय: गुफाओं में रहते श्रीर प्रसन्न होने पर पूँछ हिलाया करते हैं। इसी तरह ग्रन्थ भी शेर के भेदों का विस्तृत वर्णन करने के वाद शेरनी का वर्णन किया गया है। उसके गर्भ, गर्भकाल, स्वभाव श्रादि पर भी उक्त श्रंथ में वहुत प्रकाश डाला गया है।

शेर के वर्णन के अनंतर शंथकर्ता हंसदेव ने व्याझ, जरख, भालू, गैंडे, हाथी, घोड़े, ऊँट, गधे, गाय, बैल, भैंस, बकरी, हरिख, गीदड़, बंदर, चूहा छादि अनेक पशुओं छीर गरुड़, हंस, बाज, गिछ, सारस, कीछा, उल्लू, तीता, कीयल छादि नाना पिचयों का विख्त विवरण दिया है, जिसमें उनकी किसमें, वर्ण, युवाकाल, संभोग

<sup>ः</sup> विनयकुमार सरकारः, हिंदू एचीयमेट्स इन एक्जेक्ट साइंसेजः ए० ७१-७४ ।

योग्य अवस्था, गर्भकाल, उनकी प्रकृति, जाति, आयु तथा उनके भोजन, निवास संबंधी विषयों पर विशेष प्रकाश डाला गया है। हाथी का भेजन गन्ना बतलाया है। हाथी की उम्र सब से वड़ो १०० वर्ष बतलाई गई है और चूहे की कम से कम डेढ़ वर्ष ॥

भारतीयों ने ही सब से पहले श्रीषघालय श्रीर चिकित्सालय बनाने प्रारंभ किए थे। फाहियान (ई० स० ४००) ने पाटलिपुत्र के एक श्रीषघालय का वर्णन करते हुए लिखा चिकित्सालय है कि यहाँ सब गरीब श्रीर श्रसहाय रोगी श्राकर इलाज कराते हैं; उन्हें श्रावश्यकतानुसार श्रीषघ दिया जाता है। उनके श्राराम का पूरा खयाल रखा जाता है। यूरोप मे सब से पहला श्रीषघालय, विसंट सिमथ के कथनानुसार, दसवी सदी में बना था। हुएन्स्लंग ने भी तचिशिला, मतिपुर, मथुरा श्रीर मुख्तान श्रादि की पुण्यशालाश्रों के नाम दिए हैं, जिनमें गरीवें श्रीर विधवाश्रों को मुक्त श्रीषघ, भोजन श्रीर बख दिए जाते थें।

वर्तमान युरोपियन चिकित्सा-शास्त्र का आधार भी आयुर्वेद है। लार्ड एंपिशल ने एक भाषण में कहा था कि मुक्ते यह निश्चय है कि

श्रायुर्वेद भारत से अरव में श्रीर वहाँ से यूरे।प में भारतीय श्रायुर्वेद का गया । अरव का चिकित्सा-शास्त्र संस्कृत प्रंथों यूरोपीय चिकित्सा पर के श्रनुवाद पर निर्भर था। स्रलीफाश्रों ने कई संस्कृत प्रंथों का श्ररवी में श्रनुवाद कराया।

भारतीय चिकित्सक चरक का नाम लैटिन मे परिवर्तित होकर श्रव भी विद्यमान हैं १ । नेशिरवॉ का समकालीन वर्जोह्ये ह (Barzouhyeh)

यह पुस्तक श्रमी प्राप्त हुई है श्रीर पंडित वी० विजयराघवाचार्य जी पुरातत्त्वज्ञ, तिरुपति (मदास ) से मिल सकती है।

<sup>ं</sup> नागरीप्रचारिखी पत्रिका; भाग म, पृ० १६-२०।

<sup>🗜</sup> हरविळास सारडा; 'हिंदू सुपीरियौरिटी'; पृ० २४८

<sup>ु</sup> वही; पृ० २४६।

भारत में विज्ञान सीखने के लिये आया था। प्रो० साचू के कथनानुसार अलबेरूनी के पास वैद्यक और ज्योतिप विषयक संस्कृत प्रंथों
के अनुवाद विद्यमान थे। अल्मनसूर ने आठवीं सदी में भारत के
कई वैद्यक प्रंथों का अरवी में अनुवाद कराया। प्राचीन अरब-लेखक
सैरेपियन ने चरक को प्रामाणिक वैद्य मानते हुए उसका वर्णन किया
है । हारूँरशीद ने कई भारतीय वैद्यों को अपने यहाँ बुलाया था।
अरब से ही यूरोप में आयुर्वेद गया, यह निश्चित है। इस तरह
भारतीय आयुर्वेद का यूरोप पर बहुत प्रभाव पड़ा।

संचोप में इम कह सकते हैं कि हमारे समय में आयुर्वेद सब प्रकार से बहुत उन्नत था। नीचे कुछ विद्वानों की सम्मतियां उद्भृत की जाती हैं। लार्ड एंप्थिल ने एक भाषण में कहा था-हिंदुर्झी के कानून वनानेवाले मनु संसार के सबसे बड़े खच्छता के सुधा-रकों में से एक थे। सर विलियम हंटर लिखते हैं कि भारतीय श्रीषिधशास्त्र शस्त्र-विज्ञान के सारे चेत्र का वर्धन करता है। इसमें शरीर की बनावट का वर्णन है, भीतरी अवयवों, मांसपेशियों, पुट्टी, धमनियों धौर नाड़ियों का भी विवरण है। हिंदुग्री के निषंदु में खनिज, जांतन (Organic) एवं ननस्पतिज स्रोषधियों का बहुत विशद वर्णन मिलता है। उनकी श्रीषधि-निर्माण-विद्या के तरीके कामिल और ठेठ के हैं, जिनमें ग्रेगिषियों के वर्गीकरण आदि का बहुत संदर वर्धन है। स्वच्छता श्रीर पश्यापथ्य पर भी इसमें विचार किया गया है। प्राचीन भारतीय ग्रंगच्छेंद करते थे, रुधिर-स्राव को रोक सकते थे श्रीर पथरी निकालते थे। संत्रपृद्धि ( Hernia ), भगंदर, नाड़ी-ब्रग्र एवं अर्श की वे ठीक कर देते थे। वे मूढ-गर्भ एवं स्त्रियों के रोगों के सूच्म से सूच्म ग्रापरेशन करते

<sup>#</sup> हिस्ट्री श्राफ़ हिंदू कैंसिस्ट्री; सूमिना माग, ए० ७६।

<sup>†</sup> रैाले; एंश्यंट हिंदू मैडिसिन; पृष्ठ ३८।

शे\*। डाक्टर सील लिखते हैं कि विद्यार्थियों को शिचा देने के लिये शवच्छेद होता था, तथा गर्भ-विमोचन ग्रीर मूढ-गर्भ के ग्राप-रेशन भी होते थे। श्रीयुत वेबर भारतीय शल्य-चिकित्सा की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं—'ग्राज भी पाश्चात्य विद्वान भारतीय शल्य-चिकित्सा से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कटी हुई नाक को जोड़ने की विधि भारतीयों से सीखी'।

#### कासग्रास्त्र

भारत में जहाँ भीतिक और दार्शनिक विज्ञान इतने अधिक उन्नत थे, वहाँ कामशास्त्र का भी वैज्ञानिक दृष्टि से पर्याप्त विकास हो जुका था। चतुर्वर्ग में धर्म अर्थ काम और मीच माने गए हैं। धर्म के संबंध में ऊपर कुछ लिखा जा चुका है। कामशास्त्र पर उपलब्ध अंथों में सबसे प्राचीन वात्स्यायन-प्रशीत 'कामसूत्र' है। वात्स्यायन ने इस शास्त्र या इसके किसी अंग के अपने से पूर्व के प्रशीताओं के नाम दिए हैं, जिनमें से कुछ ये हैं—औहालिक (उहालक का पुत्र) श्रवेतकेतु, बाश्रव्य (पांचाल), दत्तक, सुवर्शनाभ, घोटकमुख, गोनर्दीय, कुचुमार आदि। इन सबके अंथों का सार लेकर वात्स्यायन ने हमारे समय से पूर्व कामसूत्र लिखा। इसमें योग्य, अयोग्य स्त्री का निर्शय, स्त्री पुरुषों के विशेष भेद, रतावस्थापन तथा रित को उत्पन्न करने और स्थिर रखने के उपाय वताए गए हैं। पुरुष-स्वभाव से अपरिचित कन्याओं को मतुष्य किन किन उपचारों और त्यवहारों से अपने अनुकूल बनावे इसका विशद वर्णन मिलता है। पति के प्रति स्त्री के कर्तव्यों तथा गृहस्थ के

<sup>•</sup> इंडियन गैजेटियर इंडिया, पृ० २२०।

<sup>†</sup> बेबर; इंडियन छिटरेवर, पृ० २७०।

योग्य सभो कार्यों का वर्णन एवं उनके रहन सहन ध्रीग वार्तालाप पर भी प्रकाश डाला गया है।

काममृत्र में रज श्रीर वीर्थ का भी वैज्ञानिक विवेचन किया गया है। संगार की स्थिति का परिचय कराने के लिये पारदारिक, वैशिक श्रीर श्रीपरिष्टक प्रकरण लिखे गए हैं। इस वर्णन से यह पता लगता है कि हमारे यहाँ प्राचीन समय में कामशास्त्र कितना विकसित, उन्नत श्रीर वैद्यानिक था।

इस अंय के बाद इस विषय पर कई धौर पुलके लिखा गई। हमार समय के पिछले भाग मे ककोक (कोका पंडित) नामक विद्वान ने 'रितरहस्य' लिखा। श्राजकल के हिंदा 'कोकशास्त्र' इसी कोका पंडित के नाम सं प्रसिद्ध हैं। इनके श्रांतिरिक्त करनाटक के राजा नरसिंह के समकालीन ज्यांतिरीयर ने 'पंचसायक' लिखा। वांद्ध पदाश्रो का लिखा हुआ 'नागरसर्वस्व' भी इस विषय का अच्छा अंथ हैं। इमारे समय के बाद भी इस विषय की वहुत सी पुस्तकें लिखा गई, जिनका उल्लेख हमने नहीं किया।

## संगीत

प्राचीन काल से ही भारतवर्ष ने संगीत शाम्त्र में भी बहुत
उन्नि की। संगीत में गान, वाद्य और नृत्य का समावेश होता था।
सामवेद का एक भाग गान हैं, जो मामगान के
संगीत साहित्य
ताम से प्रमिद्ध हैं। वैदिक यहाँ में प्रसंग प्रसंग
पर सामगान हांता था। हमारं निर्दिष्ट समय सं पूर्व के बहुत से
संगीत के विद्वानीं—सदाशिव, शिव, त्रह्या, भरत, कश्यप, मतंग,
याष्टिक, दुर्गा, शक्ति, नारद, तुंबक, विशाखिल, रंभा, रावण, जेवराज थ्रादि—के नाम 'संगीत-रत्नाकर' में शार्क्वदेव ने उद्धृत किए

हैं। वे संगीत के पुराने आचार्य माने गए हैं। अपने समय से पूर्व का यह परिचय देने से हम जान सकेंगे कि हमारे निर्दिष्ट समय तक संगीत का बहुत कुछ विकास हो चुका था।

हमारे निर्दिष्ट काल में भी संगीत पर बहुत से श्रंथ लिखे गए, जो आज उपलब्ध नहीं हैं, परंतु उनका पता संगीताचार्य शार्ड़देव के 'संगीतरत्नाकर' से लगता है। वह उपर्युक्त नामा के अतिरिक्त हमारे काल के रुद्रट ( ६५० ई० ), नान्यदेव ( १०-६६ ई० ), राजा भोज ( ११ वीं शताब्दी ), परमदी ( चंदेल, ११६७ ई० ), से।मेश (११७० ई॰), जगदेकमञ्ज (११३८ ई०), लोखट, उद्गट (८०० ई०), शंकुक, अभिनवगुप ( ££३ ई०) धीर कीर्तिधर तथा दूसरे संगीताचार्यों का भी उन्नेख करता है। 'संगीतरहाकर' देविगिरि की यादव राजा सिंघण को, जिसका राज्याभिषेक ई० स० १२०७ मे हुआ था. दरबार के गायनाचार्य शार्क्षदेव ने लिखा था अतएव वह हमारे काल की संगीत की स्थिति का बोधक है। उसमे शुद्ध सात श्रीर विकृत वारह खर, वाद्यादि के चार भेद, खरों की श्रुति श्रीर जाति, व्राम, मूर्छना, प्रस्तार, राग, गायन, गीत के गुख देाष, ताल, नर्तन और इस समय तक प्रचलित वाशों के नाम आदि संगीत-संबंधी ध्रनेक ज्ञातच्य एवं उपयोगी बातों का वर्शन किया गया है. जिनसे हमारे निर्दिष्ट समय के संगीत-ज्ञान की उन्नत अवस्था का पता चलता है।

संगीत के तीसरे अंश नृत्य का भी वैज्ञानिक पद्धति पर पूर्ण विकास हो चुका था। अष्टाध्यायीकार पाणिनि (६००ई० पूर्व ) के समय मे भी शिलाली और कृशास्त्र के नट-सूत्र विद्यमान थे। भरत का नाट्यशास्त्र प्रसिद्ध है। उसके अतिरिक्त दांतिल, कोहिल आदि के नाट्य-नियमो के अंथ मिलते हैं। नाट्यशास्त्र के आधार पर भास, कालिदास, भवभूति आदि म०---१७

श्रनेक कवियों के सैकड़ों नाटकों की रचना हुई । शिवजीका उद्धन नृत्य 'तांडव' ग्रीर पार्वनी ग्रादि का सुकुमार नृत्य 'लास्त्र' कहलाया ।

### राजनीति

राजनीति शास्त्र पर भी कई प्राचीन श्रंथ मिले हैं। इसे नीति-शास्त्र या दंडनीनि कत्ता जाना था। अर्थशास्त्र भी पहले नीति-शास्त्र की लियं प्रयुक्त होता था। हमारे यहाँ अर्थशास्त्र का भी वहुन विकास हा चुका या। 'भहाभारत' का शांनिपर्व राजनीतिका एक उत्कृष्ट प्रामाणिक यथ कहा जा सकता है । इस विषय पर सबसे श्रिधिक प्राचोन थ्रीर अत्यन्त महत्त्वपृर्ण यंथ, जिसं प्रकाशित हुए अर्भा १५ वर्ष से अधिक नहीं हुए, केंाटिल्य का अर्थशास्त्र हैं। इसके प्रकाशित होतं ही भारतीय इतिहास नें वहुत वड़ा परिवर्तन हो गया। हमार लमय से बहुत पूर्व का होने के कारण हम इस पर विचार नहीं करते । हमारं समय के छासपास कामंदक ने 'नीतिसार' नामक छंदोबद्ध अंब लिखा। कानंदक ने कौटिल्य का गुरु माना है। दसवीं मदी में सोमदंव सृरि ने 'नीतिवाक्यामृत' नामक एक अत्यंत उत्कृष्ट भ्रंथ की रचना की । हेमचंद्र ने 'लयुभ्रईन नीतिशास्त्र' नाम से राज-नीति पर एक छोटा सा भंथ लिखा। नीति विषयक इन भंधों में राष्ट्र, राष्ट्र की उत्पत्ति के माल्यन्याय थ्रादि भिन्न भिन्न सिद्धांत, राज्य के सात ग्रंग-स्वामी, ग्रमात्य, जनपद, दुर्ग, कोप, दंख ग्रीर मित्र-तथा राजा के कर्तव्य ग्रीर श्रविकार, संघि श्रीर युद्ध श्रादि ग्रनेक ज्ञातच्य एवं उपयोगी प्रश्नों पर विचार किया गया है।

इन ग्रंथां के श्रांतिरिक्त साहित्य के बहुत से ग्रंथां में राजनीति के उत्तम सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से 'दशकुमार-चरित'. 'किरा-तार्जुनीय', 'मुद्राराचस' श्रादि मुख्य हैं।



( १७ ) शिव का तांडव नृत्य [ मद्रास म्यूजियम् ]

### कानूनी साहित्य

काव्य, दर्शन, कला-कैशिल-संबंधी साहित्य के विकास के द्यातिरिक्त राजनीति द्यार नियम (कानून, धर्म) विषयक साहित्य भी बहुत उन्नत था। राजनीतिक दृष्टि से भारत की पर्याप्त उन्नत देखते हुए कानूनी साहित्य का विकास स्वाभाविक जान पड़ता है। भारत की राजनीतिक उन्नति पर द्यागे चलकर विचार करेगे।

धर्म शब्द वहत ज्यापक है। अँगरेजी के 'रिलिजियन' ध्रीर 'ला' (Relicion and law) दोनों इसके श्रंतर्गत हैं। धर्म्भशास्त्रों मे धार्मिक नियम ही नहीं. किंतु राजनीतिक श्रीर सामाजिक नियम भी विस्तारपूर्वक लिखे हुए हैं। हमारे निर्दिष्ट समय से पूर्व आप-स्तम्त्र श्रीर वै।धायन के सूत्र लिखे जा चुके थे। इसी तरह गैातम श्रीर वशिष्ठ के सूत्र भी वन चुके थे। प्राचीन ग्रंथों में से मनुस्मृति के समान किसी प्रंथ का सम्मान और प्रचार नही हुआ। इस पर कई टीकाएँ भी लिखी गईं। हमारे समय की टीकाओं मे मेघातिथि ( नवी शताब्दी ) श्रीर गीविंदराज ( ग्यारहवी सदी ) की टीकाएँ प्रसिद्ध हैं। इस स्मृति का प्रचार भारत मे ही नही प्रत्युत वर्मा, जावा श्रीर वालि द्वीप में भी हुआ था। हमारे समय के आसपास याज्ञवल्क्य स्मृति वनी । इससे मनु की अपेचा अधिक उन्नत पद्धति मिलती है। इसमे तीन विभाग--ग्राचाराध्याय, व्यवहाराध्याय ग्रीर प्रायश्चित्ताध्याय—हैं। आचाराध्याय मे वर्णाश्रम धर्म, भन्याभन्य विचार, दान, शुद्धि, प्रहशांति, राजधर्म आदि वातें पर विचार किया गया है। व्यवहाराध्याय में कानून-संवंधी सभी वातीं का विस्तृत विवेचन हैं। इसमे न्यायालय श्रीर उसके नियम, अभियोग, गवाही, सफाई, ऋष का लंन देन, न्याज, चक्रवृद्धि न्याज, तमस्सुक ग्रादि, दिव्यसाचि, उत्तराधिकार-संबंधी प्रश्न, खी के संपत्ति संबंधी अधिकार. सीमाविवाद-संबंधी निर्णय, खामी श्रीर सेवकों तथा जमीदारें। श्रीर

किसानों के पारस्परिक विवाद, वेतन, यूत, कठोर वचन कहने, कठोर दंड देने, चोरी, ज्यभिचार तथा ग्रन्य प्रकार के अपराध करने पर दड और सह कारी संघों के नियम तथा कर आदि का ग्रच्छो तरह से विवेचन किया गया है। प्रायश्चित्ताध्याय में सामाजिक नियमों पर विचार किया गया है। इस उत्तम श्रंथ की टीका विज्ञानेश्वर (ग्यारहवीं सदी) ने 'मिताचरा' नाम से की। मिताचरा को उसकी टीका कहने की अपेचा उसके आधार पर एक स्वतंत्र श्रंथ कहना अधिक अच्छा होगा। विज्ञानेश्वर ने प्रत्येक बात पर बहुत विचार किया है। स्थल स्थल पर उसने हारीत, शंख, देवल, विष्णु, विसष्ठ, यम, ज्यास, बृहस्पित, पराशर आदि अनेक स्मृतिकारों के भी प्रमाण उद्धृत किए हैं। इनमें से कुछ स्मृतियाँ हमारे समय मे वनी। लहमीधर ने बारहवीं शताब्दी में 'स्मृतिकल्पतरु' नामक एक श्रंथ लिखा। ये स्मृतियाँ धर्मस्मृतियों का भी काम देती शीं। पिछली स्मृतियों में छूत-छात आदि की प्राधान्य दिया जाने लगा था।

#### **अर्थशास्त्र**

वार्ता ( Economics ) की भी, जिसे आजकल अर्थशास्त्र कहते हैं, पहले कम उन्नित नहीं हुई थी। कैं।टिल्य के अर्थशास्त्र में इसके लिये वार्ता नाम मिलता है। युरोप के वर्तमान अर्थशास्त्र में उत्पत्ति (Production), विनिमय(Exchange), वितरण (Distribution), और व्यय ( Consumption ) मुख्य विषय है, परंतु पहले केवल उत्पत्ति ही मुख्यतः अर्थशास्त्र समभा जाता था। वार्ता में भी उत्पत्ति की मुख्यता दी जाती थी। छिष, शिल्प, व्यवसाय और पशुपालन प्राचीन वार्ता के मुख्य अंग थे। व्यापार और कुसीद (Money lending) की भी उपेचा नहीं की जाती थी। वार्ता शास्त्र के नाम से हमें कोई

श्रंथ नहीं सिलता, इससे यह अभिप्राय नहीं हैं कि इस विषय का कोई प्रथ था ही नहीं। आन्वीचिकी, त्रथी श्रीर दंडनीति के नाम से भी कोई प्रंथ नहीं मिलते, परंतु इनके विषयों पर भिन्न भिन्न प्रंथ पाए जाते हैं। इसी तरह वार्ता या श्रर्थशास्त्र के संबंध में भी उसकी भिन्न भिन्न शाखाओं पर अनेक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। कृषि के संबंध मे 'पादपविवत्ता', 'वृत्तदे।हद', 'वृत्तायुर्वेद', 'शस्यानंद', 'कृषिपद्धति' धीर 'क्रिपसंत्रह' स्रादि शंध मिलते हैं। भवननिर्माण शास्त्र तथा शिल्प पर 'वास्तुसौख्य', अपराजित 'वास्तुशास्त्र', 'प्रासादानुकीर्तन', 'चक्रशास्त्र', 'चित्रपट', 'जलार्गल', 'पचिमनुष्यालयलचस्य', 'रय-लच्चा', 'विमानविद्या', 'विमानलच्चा' (ये दोनों ध्यान देने योग्य हैं), 'विश्वकर्मीय', 'कौतुकलचण', 'मृर्तिलचण', 'प्रतिमाद्रव्यादिवचन', 'सक्ताधिकार', सारस्वतीय 'शिल्पशास्त्र', 'विश्वविद्याभरण', 'विश्व-कर्मप्रकाश' ध्रीर 'समरांगग्रस्त्रधार' ( इसके विषय मे ऊपर लिखा जा चुका है ) के अतिरिक्त 'मयशिल्प' और 'विश्वकर्मीय शिल्प' प्रथ मिलते हैं। मयशिल्प मे शिल्प के लच्चा, भूमिपरीचा, भूमिमापन, दिशानिर्णय, प्राम और नगर का विस्तार, भवनों के भिन्न भिन्न ग्रंग, दुमंजिले तिमंजिले मकान, द्वार भ्रादि, भ्रीर विश्वकर्मीय शिल्प मे मदिरों, भिन्न भिन्न मृतियों तथा उनके श्राभूषणों श्रादि पर विचार किया गया है। इन प्रंथों में से बहुतों के समय ग्रज्ञात या श्रनिश्चित हैं. परंतु संभवत: इनमें से अनेक हमारे समय के बने हुए होंगे।

रत्नपरीचा पर भी भिन्न भिन्न ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें से 'रत्नादि-परीचा', 'रत्न-परीचा', मिल-परीचा', 'ज्ञानरत्नकोष', 'रत्नदीपिका' श्रीर' रत्नमाला' त्रादि ग्रंथ मुख्य हैं। घातु-विज्ञान (Metallurgy) भी कम उन्नत नहीं था। इस विषय पर भी कुछ ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें से कुछ ये हैं—'लोहरत्नाकर', 'लोहार्णव' ग्रीर 'लोहशास्त्र'। भूमि-मापन (Survey) के संबंध मे भी एक ग्रथ 'चेत्रगणित- शास्त्र' मिलता है। नौ-निर्माण (Ship-building) पर भी 'नौशास्त्र' त्रादि शंश मिलते हैं। ज्यापार के संबंध में द्रविड़ भाषा में 'वैश्यारपेरूमई' शंश मिलता है, जिसमे ज्यापार-विपयक बहुत सी उपयोगी वातों का विवेचन किया गया है।

#### माकृत

पहले कहा जा चुका है कि संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत साथा का हमारे निर्दिष्ट समय मे बहुत प्रचार था। इसके भी विद्वानों का राज-दरवारों मे समुचित सम्मान होता था। अब यहाँ संचेप मे प्राकृत साहित्य पर विचार करेंगे।

प्राकृत भाषा का साहित्य हसारे निर्दिष्ट समय से पूर्व भी बहुत उन्नति की ग्रवस्था तक पहुँच चुका था। प्राकृत भाषा कई शाखाग्री में

विभक्त है। ये विभाग प्राय: देश-भेद या काल-प्राकृत साहित्य भेद से हुए थे। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश का विकास औक्तिक अर्थात उस समय की प्रचलित भाषा मं

दिए थे, जिसकी पुरानी प्राकृत कहना चाहिए। यह भाषा बहुधा संस्कृत का कुछ विगड़ा हुआ रूप ही थी, जिसे संस्कृत न जाननेवाले लोग वोला करते थे। कई एक विद्वान उसे पाली भाषा भी कहते हैं और लंका, वर्मा, स्याम आदि देशों के हीनयान बैद्धों के धर्मग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए। इसका सब से प्राचीन व्याकरण कचायन (कात्यायन) नामक विद्वान ने बनाया था। अशोक की धर्माज्ञाएँ भी उस समय की प्रचलित प्राकृत भाषा में लिखी गई थाँ। संभव है, उनकी मूल प्रतियाँ उस समय की राजकीय भाषा में लिखी गई हों, परंतु उसके राज्य के भिन्न भिन्न विभागों में भेजे जाने पर वहाँ के अधिकारियों ने अपने अपने अपने प्रदेश के लोगों के ठीक ठीक समक्षने के लिये शब्दों में

कहीं कहीं परिवर्तन कर उन्हें भिन्न भिन्न स्थानों में, कहीं कहीं पर्वतीय चट्टानों, स्तभें ग्रादि पर खुदवाया। ग्रशोक के समय तक भी प्राफ़त भाषा का संस्कृत के साथ निकट का संबंध था। पीछे से उन भाषाओं के निकास के साथ उनमें परस्पर ग्रंतर बढ़ता गया, जिससे देश-भेद के ग्रनुसार उनके ग्रलग ग्रलग नाम स्थिर किए गए, जो ये हैं— मागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, पैशाची, ग्रावंतिक ग्रीर श्रपश्रंश।

मागधी मगध ध्रीर उसके आसपास के प्रदेशों की जनता की भाषा थी। प्राचीन सागधी ध्रशोक के लेखों में मिलती हैं। उसके पीछे की मागधी का कोई श्रंथ अब तक उपगागधी लब्ध नहीं हुआ। साधारणतः संस्कृत के नाटकों में छोटे दर्जे के सेवक, धीवर, सिपाही, विदेशी, जैनसाधु ध्रीर बच्चों ध्रादि से यह भाषा बुलाई जाती है। 'ध्रभिज्ञान शाकुंतल', 'प्रवोधचंद्रोदय', 'वेणीसंहार' ध्रीर 'ललितविश्रहराज' ध्रादि में प्रसंगवशात् यह भाषा मिलती हैं। इस भाषा में भी पीछे से कुछ भेद हो गए, जिनमें सुख्य ध्रधमागधी है, जो मागधी ध्रीर शीरसेनी का मिश्रण होने से ही अर्धमागधी कहलाई। जैनों के ध्रागम नामक धर्म श्रंथ इसी धर्मगाधी में मिलते हैं। 'पडमचरीय' नामक पुराना जैनकाव्य इसी भाषा में लिखा गया है। राजा उदयन की कथा भी इसी भाषा में है।

शौरसेनी प्राकृत शूरसेन अथवा मथुरा प्रदेश के आसपास की भाषा थी, और संस्कृत नाटकों में खियों तथा विद्षकों के संभाषण में (गद्य) 'रत्नावली', 'अभिज्ञान शाकुंतल' शौरसेनी शौर 'मुच्छकाटिक' आदि में उसका प्रयोग मिलता है। इस भाषा का कोई स्वतंत्र नाटक नहीं मिलता। दिगंबरी जैनो का बहुत कुछ साहित्य इस भाषा में मिलता है, जिसमें मुख्य प्रंथ 'पवयनसार' श्रीर 'क्तिकेयानुपेक्खा' श्रादि हैं।

महाराष्ट्री प्राकृत का नाम महाराष्ट्र देश से पड़ा । इस भाषा का उपयोग विशेष कर प्राकृत काव्यों के लिये होता था। हाल की 'सतसई' (सप्तशती), प्रवरसेनकृत 'रावणवहीं' महाराष्ट्री ( सेतुवंध ), वाक्यतिराज का 'गौडवहा' तथा हेमचंद्र का 'प्राकृतहुराश्रय' श्रादि कान्य तथा 'वजालुग्ग' नामक प्राकृत का सुभाषित श्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। राजशेखर की 'कर्पर-मंजरी में, जो विशुद्ध प्राकृत का सट्टक है, हरिउद्ध (हरिवृद्ध ) श्रीर नंदिचद्ध (नंदिवृद्ध ), पोतिष श्रादि प्राकृत लेखकों के नाम मिलते हैं, परंतु उनके अंथों का पता नहीं चला। महाराज भीज-रचित 'कूर्मशतक' तथा दृसरा 'कूर्मशतक', जिसके कर्ता का नाम मालूम नहां हुआ और जो दोनी शिलाओं पर खुदे हुए धार में भोज की वनवाई हुई 'सरस्वती-कंठाभरख' नामक पाठशाला से मिले हैं. महाराष्ट्री में हैं। महाराष्ट्री का एक भेद जैन महाराष्ट्री है, जिसमे श्वेतांवरीं की कथा, जीवन-चरित ग्रादि के संबंध में प्रंथ मिलते हैं। जीधपुर राज्य के घटियाला गाँव से मिला हुआ मंडीर के प्रतिहार राजा कक्कक का ई० स० ८६१ का शिलालेख भी इसी भाषा में लिखा गया है।

पैशाची भाषा काश्मीर तथा भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर विभाग की लैकिक भाषा थी। इसका प्रसिद्ध प्रंथ गुणाड्य की 'बृहत-कथा' है, जो ग्रव तक उपलब्ध नहीं हुआ। संस्कृत में उसके दो कविताबद्ध संसित अनु-वाद काश्मीर में हुए, जो चेमेंद्र श्रीर सोमदेव-द्वारा किए गए थे। श्रावंतिक भाषा अवंती देश अर्थात् मालवा की थी। इसकी पृलिका-पैशाची या भूतभाषा भी कहते थे, जिसका प्रयोग 'मृच्छ-कटिक' खादि में पाया जाता है। राजशेखर एक प्राचीन श्लोक उद्धृत करता है, जिसमें

भूतभाषा ( चूलिका-पैशाची ) के अवंती ( उब्जैन ), पारियात्र (वेतवा श्रीर चंबल का निकास) श्रीर दशपुर (मंदसोर) में प्रचार होने का उल्लेख हैं । ईसवी सन पूर्व की दूसरी शताब्दा के श्रासपास पंजाब में रहनेवाली मालव नाम की जाति ने राजपूताना में होते हुए श्रवंती देश पर श्रपना राज्य स्थिर किया, जिससे उस देश का नाम मालव प्रसिद्ध हुआ। संभव है, पैशाची भाषा बोलनेवाले मालव लोगों की भाषा का प्रवेश उस देश में हुआ हो श्रीर समय के साथ उसमे कुछ परिवर्तन होने के कारण उसका नाम चूलिका-पैशाची रखा गया हो। इसकी पैशाचो का एक भेद ही कहना चाहिए।

ध्रपश्चंश भाषा का प्रचार लाट (गुजरात मे ), सुराष्ट्रं, त्रवस ( मारवाड़ मे ), दिच्चि पंजाब, राजपूताना, अवंती, मंदसीर आदि मे था। वस्तुतः ग्रपभ्रंश किसी एक देश की श्रपभ्र श भाषा नहीं, कितु ऊपर लिखी हुई मागधी म्रादि भिन्न भिन्न प्राकृत भाषाश्री के अपभ्रंश या बिगड़े हुए रूप-वाली मिश्रित भाषा का नाम है। उसका प्राय: भारत के दूर दूर के विद्वान् प्रयोग करते थे। राजपूताना, मालवा, काठियावाड ध्रीर कच्छ ष्रादि के चार्णों तथा भाटों के डिंगल भाषा के गीत इसी भाषा के पिछले विकृत रूप में हैं। पुरानी हिंदी भी अधिकांश इसी से निकली है। इस भाषा का साहित्य बहुत विस्तृत मिलता है, जो बहुधा कविताबद्ध है। इसमे दोहा छंद प्रधान है। इस भाषा का सबसे बृहत् श्रीर प्रसिद्ध श्रंथ 'भविसयत्तकहा' है, जिसे धनपाल ने दसवी सदी में लिखा। महेश्वरसूरि-कृत 'संजममंजरी' पुष्पदंत ( पुष्पदंत ) विरचित 'तिसद्विमहापुरिसगुणालंकार', नयनंदी-निर्मित 'म्राराधना', योगींद्रदेव-लिखित 'परमात्मप्रकाश', हरिभद्र का 'नैमि-नाहचरित्र', वरदत्त-रचित 'वैरसामिचरित्र', 'ग्रंतरंगसंधि', 'सुलसा-

<sup>ः</sup> नागरीप्रचारिखी पत्रिकाः, भाग २, पृष्ठ १०।

म०—१५

खायन', 'भवियकुदुंवचिरत्र', 'संदेशशतक' ध्रीर 'भावनासंधि' श्रादि भी इसी भाषा के ग्रंथ हैं । इनके अतिरिक्त भिन्न भिन्न ग्रंथों— सोमश्रभ का 'जुमारपालप्रवोध', रत्नमंदिरमिण की 'उपदेशतरंगिणी', लक्ष्मणगारी-छत 'सुपासनाइचरियम्', 'दोहाकोष', कालिदास का 'विक्रमोर्वशीय' ( चतुर्थ ग्रंक ), हेमचंद्र-लिखित 'कुमारपालचरित', ( प्राकृत द्वाश्रयकाव्य ), 'कालकाचार्यकहा' श्रीर 'प्रवंधिवतामिण' ध्रादि—मे स्थल स्थल पर अपश्रंश का प्रयोग किया गया है । हेमचंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण मे अपधंश के जो १७५ उदाहरण दिए हैं, वे भी ध्रपश्रंश साहित्य के उत्कृष्ट नमूने हैं । उनसे मालूम पड़ता है कि अपश्रंश साहित्य के उत्कृष्ट नमूने हैं । उनसे मालूम पड़ता है कि अपश्रंश साहित्य के नत्कृष्ट नमूने हैं । उनसे मालूम पड़ता है कि अपश्रंश साहित्य के नत्कृष्ट नमूने हैं । इस भाषा के साहित्य के नमूने मिलते है । इस भाषा के साहित्य मे प्राय: जैनियों ने वहुत परिश्रम किया ।

प्राकृत भाषा की उन्नित के साथ उसके ज्याकरण का भी उज़त होना आवश्यक था। हमारे समय से कुछ पूर्व वरहिच ने 'प्राकृतप्रकाश' नामक प्राकृत भाषा का ज्याकरण किया है। उसमे लेखक ने महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शौरसेनी के नियमो का वर्णन किया है। लंकेश्वर-कृत 'प्राकृतकामधंतु', मार्कडेय-कृत 'प्राकृतकविष' और चंडकृत 'प्राकृतलचण' आदि भी प्राकृत ज्याकरण के उत्तम मंथ हैं। प्रसिद्ध विद्वान हमचंद्र ने संस्कृत ज्याकरण 'सिद्ध हमचंद्रातुशासन' लिखते हुए उसके अंत में प्राकृत ज्याकरण लिखा। उसमें 'सिद्धांत-कांमुदी' की तरह विषय-विभाग से सूत्रों का कम है। हमचंद्र ने पहले महाराष्ट्री के नियम लिखे। आगे शौरसेनी के विशेष

 <sup>ः</sup> भविसयत्तकहाः, भूमिकाः, ५० ३६-४६ (गायकवादः श्रोरियंटलः सीरीज में प्रकाशित संस्करणः)।

नियम लिखकर लिखा कि 'शेषं प्राक्तवत्'। फिर मागधी के विशेष नियम लिखकर लिखा—'शेषं शौरसेनीवत्'। इसी तरह पैशाची, चूलिका-पैशाचो और अपभ्रंश के विशेष नियम लिखे तथा अंत में सब प्राकृतों की लह्य में रखकर लिखा कि 'शेषं संस्कृतवित्सद्धम्'। संस्कृत और दूसरी प्राकृतों के व्याकरण में तो उसने अपनी वृत्ति में उदाहरणों की तरह प्रायः वाक्य या पद दिए हैं, किंतु अपभ्रंश के अंश में उसने बहुधा पूरी गाशाएँ, पूरे छंद और अवतरण दिए हैं।

प्राक्षत भाषा के कई कोष भी लिखे गए। धनपाल ने २७२ ई० मे 'पाइयलच्छोनाममाला' लिखो। अवन्तिसुंदरी (राजशेखर की स्त्री) ने प्राक्षत किवता मे आनेवाले देशी शब्दो आहत-कोष का कोष बनाया था और उसमे प्रत्येक शब्द के प्रयोग के खरिचत उदाहरण दिए थे। यह कोष अब उपलब्ध नही है। हेमचंद्र ने अपने कोष मे उसका मत भी उद्धृत किया है। हेमचंद्र ने अपने कोष मे उसका मत भी उद्धृत किया है। हेमचंद्र ने भी प्रांतीय भाषाओं के संप्रह का 'देशीनाममाला' नामक प्रंथ लिखा। किवताबद्ध होने के अतिरिक्त उसके शब्द अकारादि कम से रखे गए हैं और उनमे भी पहले दे। दे। अचरों के, फिर तीन तीन के, तदनंतर चार चार अचरों के शब्द दिए हैं। यह देशी भाषा के अध्ययन के लिये बहुत उपयोगी कोष है। पाली का भी एक कोष मौग्गलायन ने 'अभिधानप्पदीपिका' नाम से १२०० ई० के करीब लिखा, जिसमें अमरकोष की शैली का अनुकर्सण किया गया है।

### दक्षिण भारत की भाषाएँ

खत्तर भारत की भाषाओं के साहित्य का विवेचन करने के बाद दिच्या भारत की द्रविड़ भाषाओं का वर्णन करना भी आवश्यक है। द्रविड़ भाषाओं के साहित्य में हमें विस्तृत सामग्री नहीं मिलती, इसिलये हम बहुत संचेप से इन पर विचार करेंगे।

दिचाण भारत की द्रविड़ भाषाओं में सबसे मुख्य श्रीर प्रथम तामिल भाषा है। यह तामिल प्रदेश में वोली जाती है। इसकी प्राचीनता के विषय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसका सबसे प्राचीन व्याकरण 'तेलिकाप्पियम' है, जिसका कर्ता प्रचलित दंतकथाश्री के आधार पर ऋषि अगस्त्य का शिष्य माना जाता है। इसके पढ़ने से मालूम होता है कि तामिल साहित्य का भी विस्तृत इतिहास इस भाषा का सब से प्राचोन ग्रंथ 'नालदियार' मिलता है। यह पहले बहुत बड़ा ग्रंथ था, अब इसके कुछ ग्रंश ही रह गए हैं। दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ ऋपि तिरुवल्लुकर का 'क़ुरल' है, जो वहाँ वेद की तरह पवित्र दृष्टि से देखा जाता है। उसमें तीनों नगीं, धर्म, अर्थ श्रीर काम के संबंध में अत्यंत उपयोगी उपदेश हैं। वह तामिल साहित्य का अत्यंत उत्क्रप्ट ग्रंथ है। उसका कर्ता जाति का श्रन्त्यज माना जाता है श्रीर संभवतः वह जैन था। श्रज्ञात कवि कृत 'चितामणि', कंवन-कृत 'रामायणम्', 'दिवाकरम्', 'तामिलव्याकरगा' त्रादि भी इसी भाषा के हमारे समय के प्रंथ हैं। इसमें कई ऐतिहासिक काव्य भी लिखे गए, जिनमें से कुछ के नाम नीचे दिए जाते हैं—पोइकयार-कृत 'कळवळिनाडपटु' (सातवीं सदी के ग्रासपास), जयकौंडान-लिखित 'कलिंगत्तुपरग्री' ( ग्यारहवीं शताब्दो ), 'विक्रम शोलनुला' (वारहवीं सदी) ग्रीर 'राजराजनुला' ( बारहवी सदी )\*। इस साहित्य की प्रायः जैनियों ने ही बढ़ाया फिर वहाँ शैव धर्म का प्रचार हो गया।

तामिल लिपि के अत्यंत अपूर्ण होने के कारण उसमें संस्कृत भाषा नहीं लिखी जा सकती थी, इसलिये उसके लिखने के लिये नई 'श्रंथलिपि' का निर्माण किया गया जिसमें सब प्रंथ लिखे जाने लगे।

मेरी, सारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामग्री; पृ० २६-३० ।

मलयालम् के साहित्य ने भी तामिल कविता का अनुकरण किया, परंतु इसमे शीव्र ही संस्कृत शब्दें की बहुलता आ गई। इसका हमारे निर्दिष्ट समय का कोई ग्रंथ ऐसा उपलब्ध नहीं है जो उल्लेख्य हो।

तामिल-साहित्य की भाँति कनड़ी भाषा के साहित्य की भी जैनियों ने अधिक उन्नत किया। इसके साहित्य में कान्य, अलंकार तथा न्याकरण आदि के ग्रंथ मिलते हैं।

तथा न्याकरण आदि के प्रंथ मिलते हैं।
दिच्य के राष्ट्रकूट राजा अमे। घवर्ष (प्रथम)
ने नवीं शताब्दी में अलंकार विषय पर 'कविराजमार्ग' लिखा।
साहित्यिक प्रंथों के अतिरिक्त जैन, लिगायत, शैव और वैष्णवों के
सांप्रदायिक ग्रंथ भी इस भाषा में मिलते हैं। इनमें मुख्य ग्रंथ
लिंगायत संप्रदाय के प्रथम आचार्य बसव का बनाया हुआ 'बसवपुराण' है। सोमेश्वर का 'शतक' भी एक अच्छा ग्रंथ है। कवि
पंप का 'पंपभारत' या 'विक्रमार्जुनविजय' भी हमारे समय का
काच्य है और दुर्गसिंह-कृत 'पंचतंत्र' का अनुवाद भी हमारे समय
में हुआ। इस भाषा पर संस्कृत का बहुत प्रभाव पड़ा और इसमें
संस्कृत के बहुत से ग्रंथों का अनुवाद हुआ।

तैलगू आंध्र प्रांत में बोली जाती है। इसके साहित्य पर भी संस्कृत का प्रभाव बहुत पड़ा। इसका प्राचीन साहित्य प्रधिक उपलब्ध नहीं हो सका। पूर्वी सोलंकी राजा तैलग्र राजराज ने ग्यारहवी शताब्दी में ग्रन्य विद्वानी की सहायता लेकर ननियमट्ट (नन्नप्प) से 'महाभारत' का अनुवाद इस माषा में कराया।

<sup>:-</sup> इम्पीरियळ गैजेटियर, जिल्द २, पृ० ४३४-३७

<sup>†</sup> एपित्राफिया इंडिका; जिल्ह ४, ५० ३२।

#### गिन्ना

में ग्रें सहित्य के मेलिय बर्गन के बाद वत्वानीन किसा, विकारकृति और निक्यानयों का भी कुछ विवेचन किया जाता है।

हमारे समय के प्रारंभ में शिका का सब मादारण में बहुद प्रचार या । सुद रणवाओं से शिका के प्रचार के लिये बहुद प्रयप्त किया । इस समय भारतकों सेनार के सब देशों में सब से अधिक शिक्तिया । कोन. जारान और सुदूर एवी देशों से रहने के तिये विद्यार्थी भारत में आया करते थे । बैंद्ध आवार्य दया हिंदू तमको और संन्यासी शिका देने में विशेष माग देने थे । उनका प्रत्येक संवाराम या नठ एक एक शिक्तालय बना हुआ था । अत्येक बढ़े शहर में कई संवाराम है दे थे हुएन्स्टेस लिक्दा है कि कनीत में ही कई इतार विद्यार्थी संवारामों में पहुंदे थे । महुरा में २००० विद्यार्थी अध्ययन करते थे ।

चीनी यात्रियों के वर्गनों में पता लगता है कि सारत में ४००० मठ या विचल्त्य ये, जिनमें २१२१३० विद्यार्थी पहने थे। हुएल्लंग में भिन्न भिन्न होंद्र में ज्वायों के मठी में पदनेवाले विद्यार्थियों की मेंक्या भी दी हैं विद्वान ब्राह्मों के घर केर जैन यवियों के च्याश्र्य भी छोटी छोटी पाठगालाओं का काम देवे थे। राजाओं को उरम से भी विद्यालय न्यापित थे। इस तरह प्रायः जगह जगह संजुरी भारत में छोटे बड़े शिक्यालय विद्यमान थे, जिनसे जिल्हा का प्रचार बहुत होता था।

केवन छोटे छोटे गिन्हान्य ही नहीं, किंतु ब्यावकत के निय-विद्यान्यों की समना करनेवाने बड़े बड़े विश्वविद्यान्य थी होते थे। गृद्धे विश्वविद्यान्यों में नालंद, तक्तिग्राना, विक्रम-गृद्धे विश्वविद्यान्यों में नालंद, तक्तिग्राना, विक्रम-गृहेन, वनकटक (दिन्हिए में) ब्रादि के नाम हुन्य हैं। हुएन्स्सेन ने नालंद विश्वविद्यान्य का विस्तृत वर्षन

<sup>¥</sup> राबाबुहर हर्क्डी; हर्र—रू॰ १२१-२०।

किया है, जिसका सारांश हम यहाँ उद्धृत करते हैं, जिससे तत्कालीन शिच्नणालयों के विषय में कुछ झान हो जाय।

प्रारंभ में नालंद विश्वविद्यालय मगध के राजा शकादित्य ने वनाया था, उसके पीछे के राजाश्रीं ने भी उसे वहुत सहायता दी। नालंद विश्वविद्यालय के अधिकार मे २०० से अधिक गाँव थे. जो धनेक राजाओं ने दान दिए थे। इन्ही गॉवों की आय से उसका व्यय चलता था। यहाँ १०००० विद्यार्थी श्रीर १५०० स्रध्यापक रहते थे। सुदूर विदेशों से भी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिये आते थे। चारों ग्रोर ऊँचे ऊँचे विहार और मठ वने हुए थे। वीच वीच में सभागृह ध्रीर विद्यालय थे। उनके चारो ध्रीर वैद्धि-शिचकों श्रीर प्रचारकों के निवास के लिये चौमंजिली इमारतें थी। रंग विरंगे दरवाजों, कडियों, छतें श्रीर खंभें की संदरता देखकर लोग मोहित हो जाते थे : वहाँ कई वड़े वड़े पुस्तकालय श्रीर छ: वडे वडे विद्यालय थे। विद्यार्थियों से किसी प्रकार का ग्रस्क नहीं लिया जाता था, कितु उलटे उन्हे प्रत्येक स्रावश्यक वस्तु - भाजन, वस्त, श्रीषध श्रीर निवासस्थान श्रादि—सुपत दी जाती थो। उच श्रेगों के विद्यार्थियों की एक अच्छा जसरा श्रीर छोटो श्रेगों के विद्यार्थियों की साधारण कमरा दिया जाता घा-।

इस विश्वविद्यालय में संपूर्ण बौद्ध-साहित्य के अतिरिक्त वेद, गिशित, ज्योतिष, तर्कशास्त्र (हेतुविद्या), व्याकरण, वैद्यक श्रादि अनेक विपयों की शिक्ता दी जाती थी। वहाँ मह, नक्तत्र आदि देखने का भी वड़ा भारी स्थान था। वहाँ की जलबड़ी मगधवासियों की समय का परिचय देती थी। जसमें प्रविष्ट होने के लिये एक परीक्ता भी देनी पड़ती थी। यह परीक्ता वहुत कठिन होती थी, जिससे वहुत से विद्यार्थी असफल होते थे, फिर भी १०००० विद्यार्थियों का होना आश्चर्य

<sup>🎋</sup> बील, बुद्धिस्ट रैकर्ड्स आफ दी बेस्टर्न वर्ल्ड; जिस्द २. पृष्ठ १६७-६=।

की वात है। इसमे पढ़े हुए विद्यार्थी वहुत प्रामाणिक विद्वान् माने जाते थे। हर्ष ने अपनी परिपद् के उत्सव में नालंद से १००० विद्वान् बुलाए थे। मुसलमानों के समय में इस महत्त्वपूर्ण और उपयोगी विश्वविद्यालय का नाश हुआ।

भारत से तचित्राला का विश्वविद्यालय सव से प्राचीन था। पतंजलि. चाणस्य ग्रीर जीवक यही के विद्यार्थी तथा श्रध्यापक थे। वह विश्वविद्यालय भी वहुत वड़ा था। इसमें तचित्रला विश्वविद्यालय शिचा प्रारम करने की द्यायु सीलह वर्ष की थी . प्राय: राजाओं तथा संपन्न पुरुपों के पुत्र इसमें पढ़ते थे। 'महासुतसोमजातक' में एक आचार्य से पढनेवाले १०० से श्रधिक राजक्रमारीं का उल्लेख है। गरीव विद्यार्थी दिन में काम करते श्रीर रात को पढते थे। कुछ विद्यार्थियों की विश्वविद्यालय की स्रोर से भी काम दिया जाता था। कुछ विद्यार्थी पहने के दाद फील चुकाने की प्रतिज्ञा करते थे। विद्यार्थियों के जीवन श्रीर ग्राचार पर विशेष ध्यान दिया जाता था। भिन्न भिन्न जातकों से पता लगता है कि यहाँ अनेक विषय पढ़ाए जाते थे, जिनमे से कुछ ये हैं—वेद, श्रठारह विद्याएँ (नहीं कहा जा सकता किये कैं।न सो थीं ), व्याकरण, शिल्प, धनुर्विचा, हस्तिविचा, मंत्रविचा श्रीर चिकित्साशास्त्र। चिकित्सा शास्त्र पर विशेष ध्यान दिया जाता था। यहाँ की शिचा समाप्त कर चुकने पर विद्यार्थी शिल्प, व्यवसाय ग्रादि का कियात्मक ग्रनुशीलन तथा देशदेशांतर के रीति रिवाजों का अध्ययन करने के लिये श्रमण किया करते थे. इसके फई उदाहरण भी जातकों में मिलते हैं। यह विश्वविद्यालय भी मुसलमानीं के समय में नष्ट हुआ।

इत्सिंग ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में प्राचीन शिचाक्रम का संचिप्त विवरण दिया है। साधारणतः उत्कृष्ट विद्वान होने के लिये सबसे पहली-व्याकरणं का विशेष अध्ययन करना पड़ता था। इत्सिंग ने व्याकरण के कई ग्रंथों का भी वर्णन किया है। पहले नवीन वालकों को छ: वर्ष की आय मे वर्णवोध की सिद्ध शिचा का क्रम रचना (सिद्धिरस्त्) पढ़ाई जाती थो। इसमे छ: मास लग जाते थे। - इसके वाद पाणिनि की ऋष्टाध्यायी रटाई जाती थी, जिसे विद्यार्थी, ग्राठ मास में कंठस्य कर लेते थे । तद-नंतर धातुपाठ, जो अनुमानं १००० श्लोकों का है, पढ़ाकर दस वर्ष की अवस्था में नामों और धातुओं के रूप, उणादि सूत्र आदि का अध्ययन कराया जाता था, जो तीन वर्ष में समाप्त हो जाता था। तत्पञ्चात जयादित्य श्रीर वामन की 'काशिकावृत्ति' की अच्छी तरह शिक्ता दी जाती थी। इत्सिंग लिखता है कि भारत में ग्रध्य-यन करने के लिये आनेवालों को इस व्याकरण प्रंथ का पहले पहल अध्ययत आवश्यक है: ऐसा न करने पर सारा परिश्रम निष्फल होगा। ये सब ग्रंथ कंठस्य होने चाहिए। इस वृत्ति का ग्रध्य-यन कर चुकने के परचात् विद्यार्थी गद्य और पद्य की रचना प्रारंभ करते थे थ्रीर हेत्विद्या तथा श्रिभधर्म्स कीप मे लग जाते थे। 'न्याय-द्वार-तारक शास्त्र' (नागार्जुन की वनाई हुई हेत्रविद्या की भिमका ) के अध्ययन से वे ठीक तौर पर अनुमान कर सकते थे श्रीर 'जातकमाला' के अध्ययन से उनकी शहण शक्ति बढ़ती थी। इतना पढ चुकने पर विद्यार्थियों को विवाद करने की भी शिक्ता दी जाती थी. परंतु अभी व्याकरण का अध्ययन समाप्त नहीं होता। इसके वाद महाभाष्य पढ़ाया जाता था । प्रौढ़ विद्यार्थी इसे तीन वर्ष मे सीख लेता था। इसके अनंतर भर्तृ हरि की 'महासाष्य की टीका' श्रीर 'वाक्यप्रदीप' पढ़ाई जाकर उन्हें 'पेइन' ( संभवत: संस्कृत की वेडावृत्ति ) की शिचा दी जाती थी। मूल ग्रंथ मर्तृहरि ने ३००० श्लोकों में लिखा, जिसकी टीका धर्मपाल ने १४००० श्लोकों में की

र्था। इसके पढ़ लेने पर विद्यार्थी ज्याकरण का पारंगत विद्वान हो। जाता था। हुएन्स्संग ने भी शिचाकम दिया है। ज्याकरण का पंडित होने के बाद मंत्रविज्ञान, हेतुविद्या ग्रीर ज्योतिप का ग्रध्ययन कराया जाता है। इसके बाद वैद्यक की शिचा दी जाती है। तत्पश्चात् न्याय पढ़ाया जाता है ग्रीर सब से ग्रंत में ग्रध्यात्म विद्या। इत्सिंग लिखता है "ग्राचार्य जिन के पश्चात् धर्मकीर्ति ने हेतुविशा को सुधारा ग्रीर गुणप्रम ने 'विनयपिटक' के ग्रध्ययन को दुवारा लोकिप्रय बनाया ''। यह कम केवल उत्कट विद्वान वनने के लिये था। साधारण विद्यार्थी इस कम से ग्रध्ययन नहीं करते थे। वे ग्रपना ग्रमीष्ट विषय पढ़कर ग्रपना सांसारिक कार्य करते थे। धर्मों की शिचा भी विशेष रूप से दो जाती थी। यह ग्राश्चर्य की बात है कि बौद्ध विश्वविद्यालयों में बौद्ध धार्मिक साहित्य के ग्रीतिरक्त हिंदू धर्म के साहित्य की भी पूर्ण शिचा दो जाती थी।

शिक्तग्रा-विधि भी बहुत उत्तम थी। हुएन्त्संग लिखता है कि प्रत्येक विपय के प्रकांड विद्वान् अध्यापक विद्यार्थियों के दिमाग में जबर्दस्ती कोई वात प्रवेश न कर उनके मानसिक विकास की तरफ अधिक ध्यान देते हैं। वे सुस्त विद्यार्थियों को अच्छो तरह पढ़ाते हैं और मंदबुद्धि विद्यार्थियों को तीक्षा बुद्धि कर देते हैं ।

विद्वानों में परस्पर शास्त्रार्थ की प्रथा बहुत प्रचित्त थी। इससे साधारण जनता की भी बहुत लाभ पहुँचता था। वह बहुत से सिद्धान्तों से परिचित हो जाती थी।

यह शिचाक्रम प्राय: हमारे संपूर्ण काल तक प्रचलित रहा थोड़ा बहुत परिवर्तन अवश्य होता रहा, परंतु इसके मूल सिद्धांतों में

<sup>ः</sup> टाकाकुसु, बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेज इन इंडिया; पृ० १६१-८७, वाटर्स झॉन युवनच्चांग्स ट्रैवरस, जि० १; पृ० ११४-११।

<sup>†</sup> वाटर्स श्रांन युवनच्वांग्स ट्रेवल्स; जि॰ १; ए० १६० ।

कोई परिवर्तन हुआ हो, यह मालूम नहीं होता। वड़े वड़े विश्व-विद्यालयों के शिचाक्रम का प्रभाव सारे देश पर निश्चित रूप से पड़ता था। यहाँ यह न भूलना चाहिए कि भिन्न भिन्न दार्शनिक और धार्मिक संप्रदायों में यह शिचाक्रम उक्त रूप में नहीं था। उनकी पाठशालाओं में साधारण ज्ञान के वाद उन्हीं के धार्मिक या दार्शनिक प्रंथों का अध्ययन विशेष रूप से कराया जाता था, जैसा कि आजकल काशी आदि में पाया जाता है।

# रतीय न्याख्यान शासन, शिल्प त्र्यौर काला

### तृतीय व्याख्यान

## शासन, शिल्प ग्रीर कला

प्राचीन भारत में राजनीति और शासन-पद्धति का पूर्ण विकास है। चुका था। हमारे देश में भी राजा के अधिकार किसी प्रकार नियंत्रित थे। यहां भी कई प्रजातंत्र राज्य थे, जिनको गणराज्य भी कहते थे। कई राज्यों में राजा चुना भी जाता था। राजा प्रजा पर अत्याचार नहीं कर सकता था। प्रजा की आवाज सुनी जाती थी। शासन-प्रवंध बहुत उत्तम होता था।

हमारे काल में भी हम इस प्रकार का शासन देखते हैं। हर्ष के राज्य-काल के ताम्रलेखों, हर्षचिरत श्रीर हुएन्स्संग के वर्णन से तात्कालिक शासन-पद्धित का कुछ पता लगता है। राजा उस समय सर्वेसर्वा नहीं था। उसकी मंत्रिपरिषद् होती थी, जिसके हाथ में वस्तुतः राज्य की प्रायः सारी शक्ति रहती थी। राज्यवर्धन का प्रधान सचिव भिंड था। राज्यवर्धन के मारे जाने पर भंडि ने त्रिपरिषद् की बैठक बुलाकर देश की स्थित समक्ताई श्रीर कहा कि 'राजा का भाई हर्ष कर्तव्यपरायण, प्रजाप्रिय तथा दया हु है। प्रजा उस पर विश्वास करेगी। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उसे राजा बनाया जाय। प्रत्येक मंत्री इसपर अपनी सम्मति हैं। सब मंत्रियों ने

इस पर सहमत होकर हर्ष से राजा वनने की प्रार्थना की । इससे जान पड़ता है कि मंत्रि-परिपद् का शासन में वहुत अधिकार था। मित्र भिन्न मंत्रियों का भी उल्लेख मिलता है, जिनमें सांधिविश्रहिक, रणभांडागारिक, विनयस्थितिस्थापक (न्याय का प्रवंधकर्ता), अच-पटलाधिपति (आय व्यय का हिसाव रखनेवाला) आदि मुख्य हैं। राजा का मुख्य कार्य शासन करना था। वह मंत्रि-परिपद् से सलाह लिया करता था। राजा का कर्त्तव्य प्रजा में शांति रखना और उसकी रक्ता करना था। हुएन्त्संग ने लिखा है कि राजा का शासन दयायुक्त नियमे। पर अवलंबित था। प्रजा पर किसी प्रकार की जवर्दस्ती नहीं की जाती थी। चित्रय लोग वहुत पीढ़ियों से शासन कर रहे हैं, परंतु उनका उद्देश्य प्रजोपकार और दया है\*।

पकतंत्र शासन होते हुए भी राजा परोपकारी और प्रजाहितेषी शासक (Benevolent Monarch) था। उस समय ब्राह्मणों तथा धर्मगुरुश्रों का प्रभाव राजा पर वहुत होता था। वह राज्य की सब प्रकार की क्रियाओं और चेन्टाओं (Activities) का उत्तरदाता था। वह केवल प्रजा के आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों की ओर ही ध्यान नहीं देता था, किंतु प्रजा की धार्मिक और शिक्षा-संबंधी अवस्था पर भो लक्ष्य रखता था। वहुत से राजाओं ने धार्मिक उत्रति में विशेष भाग लिया, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। राजाओं ने शिक्षा की उत्रति के लिये भी विशेष प्रयत्न किया। उनके दरवार में वड़े वड़े कियों और विद्वानों की आश्रय दिया जाता था। जब कमा कोई किय एक उत्कृष्ट शंध तैयार करता, तो राजा दूसरे नरेशों के दरवारों से भी उसे सुनने के लिये विद्वान प्रतिनिधि बुलाता था काश्मीर के राजा जयसिंह के समय में मंख-रचित 'श्रीकंठचरित' सुनने काश्मीर के राजा जयसिंह के समय में मंख-रचित 'श्रीकंठचरित' सुनने

<sup>🗘</sup> वाटर्स श्रांन युवनच्चांग्स ट्रेवल्स; जि॰ १, ५० १६८।

के लिये कन्नीज के गोविदचंद्र के दरवार से सुइल श्रीर उत्तरी कोंकण के राजा श्रपरादित्य के दरवार से तेजकंठ ग्रादि विद्वान भेजे गए थे। प्राय: प्रत्येक दरवार में कुछ कवि तथा विद्वान रहते थे, जिनका वहाँ पूर्ण सम्मान होता था। राजा लोग उन्हें नए नए ग्रंथ लिखने के लिये भी उत्साहित करते थे।

शासन की सुविधा के लिये देश भिन्न भिन्न भागों में वँटा हुन्रा था। सुख्य विभाग भुक्ति (प्रांत ), विषय (जिला ) श्रीर प्राम थे। सबसे सुख्य संस्था प्राम-संस्था थी। जाम-संस्था बहुत प्राचीन काल से भारतवर्ष मे प्राम-संस्था श्री का प्रचार था। प्राम के लिये वहाँ की पंचायत ही सब कुछ कार्य करती थी। केंद्रीय सरकार का उसी से संबंध रहता था। ये प्राम-संस्थाएँ एक छोटा सा प्रजातंत्र थी, इनमें प्रजा का अधिकार था। सुख्य सरकार के श्रधीन होते हुए भी ये एक प्रकार से स्वतंत्र थीं।

प्राचीन तामिल इतिहास से उस समय की शासन-पद्धित का विस्तृत परिचय मिलता है, परंतु हम स्थानाभाव से संचिप्त वर्णन ही हेंगे। शासन कार्य मे राजा की सहायता देने के लिये पाँच सिम-तियाँ होती थीं। इनके अतिरिक्त जिलों मे तीन सभाएँ होती थीं। बाह्मण सभा मे सब ब्राह्मण सम्मिलत होते थे। ज्यापारियों की सभा ज्यापारिदि का प्रबंध करती थी। चोल राजराज (प्रथम) के शिलालेख से १५० गाँवों मे ब्राम-सभाओं के होने का पता लगता है। इन सभाओं के अधिवेशन के लिये बड़े बड़े भवन होते थे, जैसे तंजोर आदि मे बने हुए हैं। साधारण गाँवों मे बड़े बड़े घट-यूचों के नीचे सभाओं के अधिवेशन होते थे। आम-सभाओं के दे रूप—विचार-सभा और शासन-सभा—रहते थे। संपूर्ण सभा के सभ्य कई समितियों में विभक्त कर दिए जाते थे। कृषि और उद्यान, सिंचाई, ज्यापार, संदिर, दान ग्रादि के लिये भिन्न भिन्न

समितियाँ थीं। एक समय एक तालाव में पानी अधिक त्राने के कारण प्राम की हानि पहुँचने की संमावना होने पर वाम-समा ने तालाव-समिति की उसका सुधार करने के लिये विना सूद रुपया दिया त्रीर कहा कि इसका सूद मंदिर-समिति की दिया जाय! यदि कोई किसान कुछ वर्ष तक कर न देता था, तो उससे भूमि छीन ली जाती थी। ऐसी जमीन फिर नीलाम कर दी जाती थी। सुम वेचने या खरीदने पर प्राम-सभा उसका पूरा विवरण तथा दक्षावेज प्रपने पास रखती थी। सारा हिसाव-किताव ताडपत्रादि पर लिखा जाता था। सिंचाई की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता था। जल का कोई भी स्रोत उथर्थ नही जाने पाता था। नहरी, तालावों धीर कुन्नों की मरम्मत समय समय पर होती थी। आय-ज्यय के रिजस्टरीं का निरीचण करने के लिये राज्य की श्रोर से अधिकारी नियक्त किए जाते थे?।

चेल राजा परांतक के समय के शिलालेख से प्राम-संस्थाध्री की निर्माण-पद्धित पर वहुत प्रकाश पड़ता है। उसमे प्राम-सभा के सभ्यों की याग्यता अयोग्यता संबंधी नियम, सभाध्रों के अधिवेशन के नियम, सभ्यों के सार्वजनिक चुनाव के नियम, उपसमितियों का निर्माण, आय-व्यय के परीचकों की नियुक्ति आदि पर विचार किया, गया है। चुनाव सार्वजनिक होता था, इसकी विधि यह होती थी कि लोग ठीकरियों पर उम्मीदवार का नाम लिखकर घड़े में डाल- देते थे, सबके सामने वह घड़ा खेलकर उम्मीदवारों के मत गिने जाते थे और अधिक मत से कोई उम्मीदवार चुना जाता था।

<sup>ः</sup> विनःकुमार सरकार; दी पोलिटिकल इंस्टिट्यू शंस एंड ध्यूरीन चाफ दी हिंदून; पु० ४३-४६।

<sup>†</sup> प्राकियालाजिक्ल सर्वे धाफ इंडिया; प्न्युश्रल रिपोर्ट १६०४-४. ए॰ १४२-४४।

इन संस्थास्रो का भारत की जनता पर जो सबसे अधिक व्यापक प्रभाव पड़ा वह यह है कि वह उपर के राजकीय कार्यों से उदासीन रहने लगी। राज्य में चाहे कितने वड़े बड़े परिवर्तन हो जाय, परंतु पंचायतों के वैसे ही रहने से साधारण जनता में कोई परिवर्तन नहीं दीखता था। जन साधारण को परतंत्रता का कटु अनुभव कभी नहीं होता था इतने विशाल देश के भिन्न भिन्न राज्यों के लिये यह कठिन भी है कि वे गाँवो तक की सब वार्तों की तरफ ध्यान रख सकें। भारतवर्ष में इतने परिवर्तन हुए, परंतु किसी ने पंचायतों को नष्ट करने का प्रयन्न नहीं किया।

शहरों में म्यूनिसिपैलिटियाँ या नगर-सभाएँ भी होती थी, जो नगर का पूर्ण प्रवंध करती थी।

शासन श्रीर न्याय के नियम पर्याप्त कठोर थे। ग्रंगच्छेद, देशनिर्वासन, जुर्माना श्रीर कारागार श्रादि इंड प्रचित थे शे । हर्ष के जन्म पर कैदियों के छोड़े जाने का उल्लेख वंड वाण ने किया है। याज्ञवल्क्य ने कई कठोर एवं क्रूर दंडों के देने का वर्णन किया है। ब्राह्मणों को विशेष कठोर इंड नहीं दिया जाता था। न्याय-विभाग के लिये एक विशेष श्रधिकारी रहते थे। याज्ञवल्क्य ने न्याय के वहुत से नियमों का वर्णन किया है, जिससे पता लगता है कि उस समय की न्यायव्यवस्था कितनी उन्नत श्रीर पूर्ण थी। अभियोगों में लिखित श्रीर मौखिक साचियों की परीचा की जाती थी। श्राश्चर्य की वात यह है कि सब वातों में इतनी उन्नति होते हुए भी दिव्यसार्चा (Oldeals) की क्रूर प्रथा विद्यमान अवश्य थीं, परंतु बहुत ही कम उपयोग में श्राती थी।

चार्ट्स श्रान युवनच्वांग्स ट्रैवल्स; जिल्द १, ए० १७२।
 चिही; ए० १७२; अळवेरूनीज इंडिया, जि० २, ए० १४६-६०।

कानृत में कियों की भी राजनीतिक स्थिति स्वीकृत की जाती थी।

उत्तराधिकार-संबंधी नियमों में की की संपत्ति का भी अच्छा विवेचन

किया गया है। पुत्र के न होने पर लड़की

ही पिता की संपत्ति की अधिकारिणी होती

थी। अपने पितृ-गृह की ओर से मिल्नेवाले धन पर की का पूर्ण स्वत्व रहता था। मनु ने भी इसका उल्लेख किया है ।

राज्य की खोर से ब्यापार कैंगर ब्यवसाय की रक्ता पर विशंष व्यान दिया जाता था। कारीगरी की रक्ता के नियं विशंष नियम वन हुए थे। यदि कोई ब्यापारी अनुचित उपायों द्वारा वन्तुओं का मृत्य खादि वड़ा देता या बाट कैंगर नाप कम या अधिक रख़ता ता उसे इंड मिलताथा।

उस समय के शासन का कुछ परिचय तत्कालीन कर्मचारियों के नामें। से मिलता है। राजा या सम्राट् के नीचे बहुत से छोटे छोटे राजा होते थे, जिन्हें महाराजा, महासामंत आपन-प्रदेश आदि डपाधियाँ मिलती थाँ। ये राजा सम्राट् के दरवार में उपन्यित होते थे, जैसा कि बाण के वर्णन से विदित होता है। कभी जागीरदार भी ऊँचे पदों पर पहुँच जाते थे। प्रांत के शासक को 'डपरिक महाराज' कहते थे। कई शिलालेखों में प्रांतीय शासकों के गोप्ता, भीगिक, भीगपित, राज-स्थानीय द्यादि नाम भी मिलते हैं। प्रांतीय शासक, विषय या जिले के शासक को नियुक्त करता था, जिसे विश्वपति या द्यादि कम कहते थे। विश्वपति अपने जिले के सुल्य स्थान में, जिसे अथिपान कहते थे, अपना अविकरण या दफ्तर रखता था।

प्रांतीय ग्रामकों के पास राजा की लिखित आबाएँ जाती थीं। एक ताम्रपत्र से पता लगता है कि ये आबाएँ तसी ठीक सानी जाती

विनयक्कमार सरकार; ई। पोलिक्किल इंन्टिक्स शंस एंड व्य रीज श्राफ ई।
 हिंबूल; प्र० २७-२० ।

थीं, जब कि उन पर सरकारी मुहर हो, प्रांतीय शासक की खीकृति हो, राजा का हस्ताचर श्रीर तत्संबंधी सन क्रियाएँ ठीक हों । राजा की तरफ से दी गई तमाम सनदों पर राजमुद्रा की छाप होती थी, यहाँ तक कि दानपत्रों के साथ जुड़ी हुई श्रीर ताँवे पर ढली हुई बड़ी बड़ी राजमुद्राएँ मिलती हैं, जिनमे कहीं कहीं राजा के पूर्वजों की पूरी नामावली तक रहती थी। ऐसी मुद्राश्रों में कल्लोंज के रधु-वंशी प्रतिहार राजा मोजदेव तथा मैं खरी शर्ववर्मा श्रादि की मुद्राएँ उड़लेखनीय हैं।

स्थानीय सरकारों कं भिन्न भिन्न कर्मचारियों के नाम भी शिला-लेखों में मिलते हैं, जिनमें से हम छुछ यहाँ देते हैं, जैसे महत्तर ( प्राम-सभा के सभ्य ). प्रामिक ( प्राम का मुख्य शासक ), शील्किक ( कर लंनेवाला कर्मचारी ), गील्मिक ( किलों का प्रथ्यच), प्रुवाधिकरण (भूमि-कर लंनेवाला), भांडागाराधिकृत ( कोपाध्यच ), तलवाटक ( प्राम का हिसाव रखनेवाला )। कुछ छोटे छोटे कर्म-चारियों के नामा का उल्लेख भी मिलता है। वर्तमान क्लर्क के नाम 'दिविर' शीर 'लेखक' थे। 'करणिक' ग्राजकृत के रिजस्ट्रार का काम करता था। इन कर्मचारियों के श्रितिरिक्त दूसरे भी यह वड़े कर्मचारी रहते थे। दंडपाशिक, चीरोद्धरिणक श्रादि पुलिस के कर्मचारियों के नाम थे।

राज्य की आय कई विभागों से होती थी। सबसे अधिक आय भूमि-कर से थी। भूमि-कर उपज का छठा हिस्सा होता था। किसानें

शिलारावंशी राजा रहराज का शक संबत् ६३० (वि० सं० १०६४) का दानपत्र । एपिम्राफिया इंडिका; जिल्द ३, पृ० ३०२।

सुदाश्चद कियाश्चद अिक्तश्चदं सचिह्नकम् ।
 राज्ञः स्वहस्तशुद्धं च शुद्धिमाप्नोति शासनम् ॥

<sup>ं</sup> चिंतामिया विनायक वैद्य, हिस्टी श्राफ मिलिएवल इंलिया; जि० १, पृ० १२८-४१, राधाकुमुद मुकर्जी; हर्षे; पृ० १०३-१२।

पर भी एक ग्राघ ग्रीर कर लगता था। ये कर ग्रनाज के रूप में लिए जाते थे। मंडपिका (चूंगी कर) भी कई पदार्थों पर लगता था। वंदरगाहों पर भी ग्रानेवाले माल पर तथा दूसरे राज्य से ग्रपनी सीमा में ग्रानेवाले माल पर ग्राय कर लगता था। यूत-भवनों पर भी बहुत कर लगता था। नमक तथा खाने पर भी कर लगाया जाता था\*, परंतु ये कर भारी नहीं थे जैसा कि हुएन्संग का कथन है। उसने राजकीय भ्राय का चार भागों में ज्यय किए जाने का वर्णन किया है। एक भाग सरकार तथा राष्ट्रीय कार्यों के लिये ज्यय किया जाता था, दूसरा भाग सार्वजनिक कार्यकर्तां में लिये व्यय किया जाता था, तसरा भाग रिक्ता-विभाग के लिये ग्रीर चौधा भिन्न भिन्न धार्मिक संप्रदायों को सहायता देने के लिये रहता था।

खेती की उन्नति के लिये पर्याप्त प्रयत्न किया जाता था। सरकार की त्रोर से भूमि को नापा जाता था। कई शिलालेखों में मानदंड, 'निवर्तन', 'पदावर्त' ध्रादि नापों का उल्लेख मिलता है। राज्य की तरफ से लंबाई का 'मापक' निश्चित था। पारमेश्वरीय इस्त भी एक परिमाख होता था। यामों की सीमाएँ निश्चित की जाती थीं। याम पर कर लगता था। यामों के साथ गोचर-भूमि छोड़ी जाती थो। जागीर था इनाम में मिले हुए गाँवों पर कोई कर नहीं लगता था। राज्य की ग्रेगर से तेल के बाटों का भी निरीचल किया जाता था;।

<sup>🤯</sup> राघाकुमुद मुखेापाध्याय; हर्षं; पृ० ११२-१३।

<sup>†</sup> वाटर श्रान युवनच्यांग्स ट्रैवल्स; जि॰ १, प्र॰ १७६-७७।

<sup>‡</sup> चिंतासिण विनायक वैद्य; हिस्ट्री आफ मिडिएवळ इंडिया; जि॰ १, पृ० १३३, जिल्द २, पृ० २४०।

राज्य की ग्रोर से सार्वजनिक हित के कार्यों की तरफ भी बहुत ध्यान रहता था। नगरों में धर्मशालाएँ ग्रीर कुएँ बनाए जाते थे। गरीब रेगियों के लिये ग्रीपधालय भी राज्य की ग्रोर से स्थापित किए जाते थे। सड़कों पर भी यात्रियों के ग्राराम के लिये बृच्च, जलाशय ग्रादि के प्रवंध किए जाते थे। राज्य की ग्रोर से शिच्चणालयों की विशेष सहायता दी जाती थी।

इस शासन-प्रबंध के अतिरिक्त भारत की सैनिक व्यवस्था भी कम उन्नत नहीं थी। सैनिक विभाग शासन-प्रबंध से विलक्ठल पृथक् या: प्रांतीय शासकों का सेना पर कोई अधिक्षित प्रबंध कार नहीं था, उसके अधिकारी विलक्ठल खतंत्र रहते थे। प्रायः हर समय युद्ध आदि की संभ वना के कारण सेनाएँ काफी बड़ी रहती थीं। हर्प की सेना में ६०००० हाथी और १०००० घोड़े थे। हुएन्स्लंग ने हर्प की सेना चार प्रकार की—हाथी, घेड़े, रथ और पदाति—वताई हैं । धेड़े भिन्न भिन्न देशों से मँगवाप जाते थे। वाण ने कांशेजज, वनायुज, सिंधुज, पारसीक आदि घोड़ों की जातियों के नाम दिए हैं। पीछे से शनैः शनैः रथों का प्रचार कम होता गया।

इन चार प्रकार की सेनाओं के अतिरिक्त जल-सेना भी बहुत सुसंगठित श्रीर व्यवस्थित थी। जिन राज्यों की सीमा पर बड़े बड़े दरिया होते थे वे नौ-सेना रखते थे। समुद्री तट के राज्यों की भी नौ-सेना रखने की श्रावश्यकता थी। हुएन्त्संग ने श्रपनी यात्रा के प्रसंग से जहाजों का वर्णन किया है। मलाया, जावा, वाली आदि द्वीपों मे हिंदुओं के राज्य विद्यमान थे, इससे भी जल-सेनाओं के सुव्यवस्थित होने का निश्चय होता है। चोल राजा बहुत शक्ति-

<sup>:</sup> वाटर्स भ्रान युवनच्वाग्स ट्रेंटल्स, जि॰ १, ए० १७०-७१।

प्राली जल-सेना रखतं थे। राजराज ने चेर-राज्य का जंगी वेड़ा नष्ट कर लंका को अपने राज्य में मिला लिया था। राजेन्द्र चेलि का जंगी वेड़ा निकोबार और अंडमन द्वीपों (आजकल का काला पानी) तक पहुँचा था। स्ट्रैं वो ने भारतीय सेना में जल-सेना के होने का उल्लेख किया है। जल-सेना की विद्यमानता बहुत प्राचीन काल से थी। मेंगम्थनीज ने चंद्रगुप्त की सेना का वर्णन करते हुए जल-सेना का वृत्तांत लिखा है भिन्न-भिन्न सेनाओं के लिये भिन्न-भिन्न अफसर होते थे। संपूर्ण सेना के अधिकारी को 'महासेनापित', 'महावलाध्यन्त' या 'महावलाधिकृत' कहते थे। 'भटारव सेनापित', पैदल और थेड़ीं की सेना के अध्यन्त को कहते थे। योड़ों की सेना के अध्यन्त को कहते थे। योड़ों की सेना के अध्यन्त को 'रणभां-डागाराधिकरण' कहते थे। कारमीर के इतिहास से एक 'महासा-धिनक' का पता लगता है, जो युद्ध के लिये आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करता था\*।

सेना के सिपाहियों की वेतन नकद दिया जाता था, पर प्रबंध के श्रम्य कर्मचारियों की श्रनाज के रूप में दिया जाता था। स्थिर सेना (Standing army) के श्रतिरिक्त कठिन श्रवसरों पर श्रस्थायी सेना की भी व्यवस्था की जाती थी। कई राज्यों में दूसरे राज्यों के लोग भी भरती किए जाते थें।

उपर्युक्त शासन-त्र्यवस्था श्रीर प्रबंध हमारे सारे निर्दिष्ट काल में राजनीतिक स्थिति एक सा ही नहीं रहा। इसमें बहुत परिवर्त्तन तथा शासन-पड़ित में हुए। हम संचेप में उन परिवर्त्तनों पर कुछ परिवर्त्तन विचार करते हैं।

<sup>ं</sup> चिंतामिण विनायक चैद्य; हिस्ट्री श्राफ मिडिएवल इंडिया; जि॰ १. पृ० १६२-११।

<sup>†</sup> राघाकुमुद् सुकर्जी; हर्षः; ए० २७-२८ ।

पिछले समय मे भारतवर्ग की राजनीतिक स्थिति वहुत अधिक थ्रच्छी नहीं रही। छोटे छोटे राज्य वनते जा रहे थे। हर्प श्रीर पुलकेशी के बाद ता इन दोनों का राज्य कई भागों मे विभक्त हो गया । सोलंको, पाल, सेन, प्रतिहार, यादव, गुहिल, राठोड़ भ्रादि कई बंश अपनी अपनी उन्नति में लगे हुए थे। कहने का अभिप्राय यह है कि संपूर्ण भारत के बहुत से राज्यों में विभक्त होने से उनकी शक्तियाँ विखर गईं। भारत मे एक राष्ट्रीयता का भाव प्रवल रूप से नहीं था। इन राज्यों के पारस्परिक युद्धों से देश की शांति नष्ट होती रही। इसका स्वाभाविक परिणाम देश की शासन-पद्धति तथा ग्रन्थ राजकीय संस्थाग्री पर पडा। सव राजा शनैः शनैः अधिक स्वतंत्र श्रीर उच्छं खल होते गए देश के शासन की श्रीर उनका अधिक ध्यान न रहा। प्रजा की आवाज की सुनवाई कम होने लगी। राजाओ को सेना की विशेष त्रावश्यकता होने पर उन्होंने प्रजा पर श्रधिक कर लगाए। राजा स्वयं ही मंत्रियों की नियुक्ति करता था। कोई जनसभा या क्रमागत मित्र-परिषद नहीं थी। इस समय तक राज्य के पुराने अधिकारी ही चले आते थे। ग्यारहवी और वारहवी सदी के शिलालेखें मे राजामात्य, पुरोहित. महाधर्माध्यत्त, महासांधिवित्र-हिक. महासेनापति, सहामुद्राधिकृत ( राजमुद्रा का रत्तक ), सहाच-पटलिक और महाभीगिक आदि अधिकारियों के नाम मिलते हैं, जिनसे विदित होता है कि शासन-प्रवंध मे विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। इन अधिकारियों में 'महा' शब्द के प्रयोग से स्पष्ट है कि इनके अधीन भी बहुत से कर्मचारी रहते थे । रानी और युवराज भी शासन में भाग लेते थे। कुछ राज्यों में छोटे छोटे कर वढा दिए गए। पिछले राजाओं के समय में कई कर लगने का

<sup>\*</sup> चिंतामिण विनायक वैद्य, हिस्ट्री आफ मिडिएवल इंडिया, जि॰ ३, प्र०४४२-४४।

म०---२१

है। उसकी इस व्यवस्था के परिग्राम स्वरूप खेती वहुत हुई और एक खारी (परिमास विशेष) चावल का दाम २०० दीनारों से ३६ दीनार तक हो गया। तामिल प्रदेश में नदियों की ग्रहानों के पास रीक-कर पानी इकट्रा करने की व्यवस्था की जाती थी। हमारे समय से पूर्व करिकाल चोल ने कावेरी नदी पर सी मील का एक वॉघ वन-वाया था। राजेद्र (१०१८-३५ ई०) ने अपनी नई राजधानी को पास बड़ा भारी जलाशय वनवाया। बड़े बड़े तालाव भी हमारे समय से बहुत पूर्व बनाए जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय गिरनार को नीचे एक विशाल सरोवर बनवाया गया था. जिसमें से अशोक ने नहरे निकलवाई' । इनकी समय समय पर मरम्मत होती रहीं । वहूत से राजा श्यान स्थान पर अपने नाम से वड़े वडे विशाल तालाब वनवाते थे, जिनसे सिंचाई वहुत श्रच्छी तरह हो सकती थी। ऐसे तालाव वहत से स्थानों पर श्रव भी मिलते हैं। परमार राजा भाज ने भोजपुर मे एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया था. जो संसार की कृत्रिम भोलों में सबसे वड़ा था। इसकी मुसलमानों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अजमेर मे आनासागर, बीसला आदि वालाव भी पहले के राजाओं ने वनवाए थे। क्रियों से भिन्न भिन्न शकार से सिंचाई होती थी, जो आज भी प्रचलित है। इस प्रथा की भारतीय लंका में भो ले गए थे। पराक्रमचाहु (११५० ई०) ने लंका में १४७० तालाब श्रीर ५३४ नहरें बनवाई श्रीर बहुत से तालाब तथा नहरीं की मरम्मत कराई। इससे मालूम होता है कि उस समय सिंचाई की तरफ कितना ध्यान दिया जाता था।

विनयक्तमार सरकार, दी पोलिटिकल इंस्टिक्य शंस एंड ध्यूरीज श्राफ दी हिंदून; १० १०३-४।

<sup>†</sup> वही; ए० १०३-४।

के अधिकार में चला गया था और ग्यारहवीं शताब्दी में लाहीर तर्क पंजाब उनके हाथ में जा चुका था। बारहवीं सदी के अंत तक दिल्लो, अजमेर, कन्नीज आदि मुसलमानों के हाथ में चले गए और पीछे से युक्त प्रांत, बंगाल, दिचल आदि पर भी कमशः उनका अधि-कार हो गया और शनैः शनैः अधिकांश हिंदू-राज्य नष्ट हो गए।

#### ग्रार्थिक स्थिति

हम पहले कह जुके हैं कि आरतवर्ष न केवल आध्यात्मिक उन्नति में पराकाष्टा तक पहुँचा हुआ था, कितु भातिक उन्नति मे बहुत कमाल कर जुका था। अब उस समय की भारत की आर्थिक अवस्था पर कुछ विचार किया जाता है।

सारतवर्ष का मुख्य व्यवसाय कृषि था। उस समय प्रायः सभी प्रकार के अनाज और फल यहाँ होते थे। कृषकी की प्रत्येक प्रकार की मुविधा का पूरा खयाल रक्खा जाता कृषि और सिंचाई या। सिचाई का बहुत अच्छा प्रबंध था। नहरें, का प्रबंध या। सिचाई का बहुत अच्छा प्रबंध था। नहरें, का लांध प्रशंसनीय था। राजतरंगिणी में 'सूय' नामक इंजिनीयर का वर्णन आता है। काश्मीर में बाढ़ आने पर वहाँ के राजा अवंतिवर्मन ने सूय से इसका प्रबंध करने की कहा। उसने वितस्ता (भेलम) के तट पर बहुत पानी देखकर बड़े बड़े बाँध वेंधवाकर उससे नहरें निकलवाई'। इतना ही नहीं, उसने प्रत्येक प्राम की मूमि का इस दृष्टि से वैज्ञानिक निरीचण किया कि उसके लिये कितने जल की आवश्यकता है। उसके अनुसार प्रत्येक प्राम की यथोचित जल देने की व्यवस्था की गई। कल्हण ने लिखा है कि सूय ने निदयों को इस तरह नचाया, जैसे सेंपेरा सांपों को नचाता

ध्यापार होता था। समुद्र-यात्रा का निपेध पीछे से हुआ। हर्ष ने
हुएन्त्संग की समुद्र-मार्ग से चीन लौटने की सलाह दी थी। जावा की
व्यापार के जलमार्ग
द्वारा जावा में जाने का वर्णन मिलता है।
इत्सिग लौटता हुआ समुद्र-मार्ग से ही चीन की गया था। भारतीय
पोतकला में चहुत प्रवीण थे और इसे वे बहुत प्राचीन काल से जानते
थे। प्रोफेसर मैक्सडंकर के कथनातुसार ई० पूर्व २००० में भी
भारतीय इस कला से अभिज्ञ थे\*।

स्थलमार्ग से भी ज्यापार बहुत बढ़ा हुआ था। भारतवर्ष में ज्यापार के लिये बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जाती थीं। इन सड़कों का महत्त्व युद्ध की दृष्टि से भी बहुत था। यक विशाल सड़क कोरोमंडल तट (पूर्वी) से खुमारी अंतरीप तक १२०० मील लंबी थी, जिसे छुलोत्तुंग चोड़देव (ई० स० १०७०-१११८) ने बनवाया था। इसका सैनिक दृष्टि से भी विशेष महत्त्व था। हमारे समय से बहुत पूर्व मौर्यकाल में भी पाटलिपुत्र से अफगानिस्तान तक ११०० मील लंबी सड़क बन खुकी थी। साधारण सड़कें तो बहुत जगह बनी हुई थीं । स्थल-मार्ग से केवल खदेश में ही नहीं, विदेश में भी ज्यापार होता था। राइज डेविड्ज ने लिखा है—'स्बदेश और विदेश में भारतीय ज्यापार दोनों मार्गों से होता था। ५०० बैलगाड़ियों के कारवान का वर्णन मिलता है ''। स्थलमार्ग से चोन, वैविलन, अरव, फारस आदि के साथ भारत का ज्यापार होता था। एंसाइछोपीडिया

<sup>🤋</sup> हरविलास सारडा; हिंदू सुपीरियारिटी; पृ॰ ३६४ ।

<sup>ं</sup> विनयकुमार सरकार; दी पेछिटिकछ इंस्टिट्य शंस एंड ध्यूरीन आफ दी हिंदून; पृ० १०२-३।

**<sup>्</sup>रं दी बरनल श्राफ दी रायल एशियाटिक सोसाइटी**; १९०१ ई०।

कृषि के बाद व्यापार की मुख्यता थी। भारत के बड़े बड़े शहर व्यापार के केंद्र थे। भारतवर्ष में केवल श्राम ही नहीं थे, विशाल नगर भी बहुत प्राचीन काल से विद्य-व्यापारिक नगर मान धे। पांड्य राजात्रों की राजधानी मदुरा बहुत विस्तृत नगर था, जो अपने शानदार श्रीर गगनमेदी प्रासादी के कारण प्रसिद्ध था। मलाबार के तट पर वंजि (वंचि ) व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्त्व का नगर था । कोरोमडल तट पर पकर ( कावेरीप्पुम्प-हिनम्) बहुत उत्तम बंदरगाह था। सेालंकियों की राजधानी वातापी ( बीजापुर जिले मे ) ग्रंतरराष्ट्रीय दृष्टि से महत्त्वशाली थी । बंगाल का बंदरगाह ताम्रलिप्ति ( तमलक ) भी न्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्त्व का थ्रीर विशाल नगर था, जहाँ से व्यापारी पूर्वीय चीन की तरफ जाते थे। कन्नीज तो विशाल एवं एक प्रसिद्ध नगर था। सालवा की उज्जियनो नगरी भो कम विशाल नहीं थी। यह उत्तरी भारत श्रीर भड़ोंच के बंदरगाह के बीच मे व्यापारिक दृष्टि से मध्यस्य का काम करती थी। वंबई प्रांत के भड़ोंच (भृगुकच्छ ) बंदरगाह से फारस, मिश्र श्रादि मे भारत से माल जाता था। पाटलिपुत्र तो मौर्यकाल से प्रसिद्ध था. जिसका विस्तृत वर्णन मेगारधनीज ने किया है। इसके कथनानुसार इसके ५७० बुर्ज और ६४ दरवाजे ये और उसका चेत्रफल २१ ै भील था, जो अरेलियन के समय के रोम से हुगुने से भी कुछ अधिक था। इसी तरह ग्रीर भी अनेक वहे वहे शहर भारतीय व्यापार को केंद्र थे # ।

व्यापार जल और स्थल मार्ग से होता था। बड़े बड़े जहाजी बेड़े व्यापार के लिये बनाए गए थे। अरब, फिनीशिया, फारस, मिश्र, पीस, रोम, चंपा, जावा, सुमात्रा आदि के साथ भारत का

<sup>\*</sup> विनयक्कमार सरकार; दी पोलिटिकल इंस्टिट्यू शंस एंड थ्यू रीज श्राफ दी हिंदून; पृ० ६०-६१।

था। वस्त बहुत प्रकार के बनते थे। सामाजिक स्थिति में हम
भिन्न मिन्न बस्तों के उपयोग के विषय में लिख चुके हैं। भारत में

महीन से महीन मलमल, छींट, शाल दुशाले

श्रादि कपड़े बनते थे। कपड़े रँगने की भी
कला यहाँ बहुत उन्नत थी। बनस्पितयों से भी तरह तरह के रंग
निकाले जाते थे, यह श्राविष्कार भी पहले पहल भारतीयों ने ही
किया था। नील की खेती तो केवल रंग के लिये ही होती थी।
वस्त्र-ज्यवसाय ते। १८ वी शताब्दी तक चलता रहा श्रीर ईस्ट इंडिया
कंपनी के समय में नट हुआ।

लोहे श्रीर फौलाद के व्यवसाय की भी श्राश्चर्यजनक उन्नति
हुई थी। कच्चे लोहे की गलाकर फौलाद बनाना उन्हे प्राचीन
काल से ज्ञात था। खेती श्रादि के सब प्रकार
को लोहे के श्रीजारों श्रीर युद्ध के हथियारों का
का व्यवसाय
वनना भारत में प्राचीन काल से चला श्राता था।
लोहे का यह व्यवसाय इतना श्रधिक था कि भारत की श्रावश्यकताशों
से बचकर फिनिशिया में जाया करता था। डाक्टर राय ने लिखा
है—'दिमश्क के तेज धारवाले श्रीजारों की वड़ी प्रशंसा की जाती है,
परंतु यह कला फारस ने भारत से सीखी थी श्रीर वहाँ से श्ररववालों
ने इसका ज्ञान प्राप्त किया\*'।

भारत के लोह-व्यवसाय के उत्कर्ष को दिखाने के लिये कुतुब-मीनार के पासवाला लोहस्तम्थ ही पर्याप्त उदाहरण है। इतना विशाल स्तंभ आज भी यूरोप और अमेरिका का कोई बड़े से बड़ा कारखाना गढ़कर नहीं बना सकता। आज उसे वने हुए अनुमान १५०० वर्ष हो गए, खुली हव। तथा वर्षा में रहने पर भी उस पर जंग का नाम नहीं और उसकी कारीगरी भी प्रशंसनीय है।

<sup>\*</sup> हरबिछास शारहा; हिंदू सुपीरियौरिटी; पृ० ३४४।

ब्रिटैनिका में लिखा है कि यूरोप के साथ भारत का व्यापार निम्न-लिखित मार्गों से होता था—

१—भारत से पलमायरा नामक शहर द्वारा रोम होता हुआ सीरिया की तरफ।

२—हिमालय की पार कर आक्सस होते हुए कैस्पियन सागर श्रीर वहाँ से मध्य यूरोप#।

भारतवर्ष से अधिकतर रेशम, छींट, मलमल आदि भिन्न भिन्न प्रकार के वस और मिंग, मोती, हीरे, मसाले, मोरपंख, हाथीदाँत आदि वहुत अधिक विदेशों में जाते थे। भारतीय व्यापार मिन्न की आधुनिक खोज मे वहाँ की मिनयों की कुछ पुरानी कवरों से बारीक भारतीय मलमल भी मिली है। विदेशी व्यापार के कारण भारतवर्ष बहुत अधिक समृद्ध हो गया। प्रिनी ने लिखा है कि प्रति वर्ष रोमन साम्राज्य से दस लाख पींड (एक करोड़ रुपए) भारत में आते थें और केवल रोम से वालीस लाख रुपए भारत में खिचे चले जाते थें!।

देश के झांतरिक ज्यापार में भिन्न भिन्न तीर्थों का भी बहुत महत्त्व था इनके मेलों में सब प्रकार के ज्यापारी ख्रीर प्राहक श्राते थे ख्रीर वड़ी भारी खरीद फरोख्त होती भेले थी। श्राज भी हरिद्वार, काशी ख्रीर पुष्कर द्यादि तीर्थों में होनेवाले मेले ज्यापारिक दृष्टि से कम महत्त्व के नहीं हैं।

श्राजकत्त भारतवर्ष केवल कृषिप्रधान देश रह गया है, परंतु पहले यह बात न थी। भारतवर्ष मे व्यवसाय और उद्योग-धंधे भी बहुत अच्छी अवस्था मे थे। सबसे उत्तम व्यवसाय बस्नों का

<sup>.</sup> एंसाइक्कोपीडिया विटैनिका, जि॰ ११, पृ० ४५६।

<sup>†</sup> श्लिनी; नैचरळ हिस्ट्री।

<sup>🗓</sup> एंसाइक्कोपीडिया ब्रिटैनिका; जि॰ ११, पृ॰ ४६०।

गरी का काम होता था। इन कामों के श्रीजार वहुत सूच्म होते थे। स्टेवरिनस (Stavorinus) ने लिखा है कि भारतीय शिल्पी इतने छोटे श्रीर सूच्म श्रीजारों से काम करते हैं कि शूरोपियन उनकी सफाई श्रीर चतुरता पर श्राप्त्चर्यान्वित हो जाते हैं ।

उद्योग-धंधे के काम वड़े वड़े पूँजीपतियों द्वारा नहीं होते थे। उस समय गणसंस्था ( Guilds ) का प्रचार था। एक पेशेवाले ग्रपना सुन्यवस्थित समुदाय वनाते थे। गण गग्संखा के प्रत्येक सभ्य की उसके सब नियम मानने पड़ते थे। गण, पदार्थ की उत्पत्ति श्रीर विक्रय का प्रवंध करता था। गॉवों या जिलों की सभाग्रों से इनके भी प्रतिनिधि रहते थे, जी देश के व्यवसाय का ध्यान रखते थे। राज्य भी इनके संघ की सत्ता मानता था। केवल व्यवसायी ही गण या श्रेणी नहीं वनाते थे, किंतु कुपकों ग्रीर व्यापारियों के भी गण वने हुए थे। गैातम, मनु श्रीर वृहस्पति ( ६५० ई० ) की स्मृतियों में कृपकों के संघों का **ड**स्लेख है। गड़िरियों के संघों का परिचय शिलालेखों से मिलता है। राजेंद्र चेाल (११ वी शताब्दो) के समय दिलाण भारत के एक गाव के गड़ेरियों के गण की ६० मेड़ें इस प्रयोजन से दी गई थीं कि वह एक मंदिर के दीपक के लिये राज घी दिया करे। एक शिलालेख से पाया जाता है कि विक्रम चेलि के समय ५०० व्यापा-रियों का एक गण था। यह गण-पद्धति वहुत पहले से प्रचलित थी। वैद्धि साहित्य में वहुत वहें गणों का वर्णन है। गुप्त काल में न्यव-सायियों के बहुत से गण विद्यमान थे। ४६५ ईट में तेलियों के एक गृह्य की मंदिर का दिया जलाने का काम सींपा गया था। इसी तरह कैलिक, गांधिक, धान्यक आदि लोगों के भी गण विद्यमान थे। ये गण वैंक का भी काम करते थे। प्राय:

<sup>ः</sup> स्टैवरिनस की यात्रा; पृ० ४१२।

धार का जयस्तंभ भी दर्शनीय वस्त है। यह मुसलमानों के समय में तोड़ा गया था। इसका एक खंड २२ फुट श्रीर दूसरा १३ फुट का है। इसका एक छोटा सा तीसरा खंड भी मांडू से मिला है। राजा लोग जयस्तंभ बनवाया करते थे। लोहे के व्यवसाय पर लिखते हुए मिसेज मैंनिंग ने लिखा है कि आज भी ग्लासगी श्रीर शैफोल्ड में कच्छ से अधिक अच्छा फौलाद नहीं बनता\*। लोहे के श्रतिरिक्त अन्य धातुओं का काम भी बहुत अच्छा था। सोने चाँदी के तरह तरह के पात्र और जेवर वनते थे। पात्रों को लिये अधिकतर ताँवा प्रयुक्त होता था। भाँति भाँति को रहा काटकर सोने में महे जाते थे। कुछ सुवर्णपत्रों पर ऐसी बैाद जातके श्रंकित हुई हैं, जिनमे कई पत्र आदि पन्ने, माणिक वगैरह रक्नों के बने हए हैं, और पद्माकारी के ढंग से लगे हए हैं। रक्नों तथा कीमती स्फटिकों की बनी हुई मूर्तियाँ भी देखने में आई' श्रीर ऐसी एक स्फटिक मूर्ति तो श्रनुमान एक फुट ऊँची पाई गई है। पिप-रावा के स्तूप मे से स्फटिक का बना हुआ छोटे सुँहवाला वर्तुलाकार संदर वर्तन मिला है जिसके ढक्कन पर स्फटिक की संदर मछली बनी हुई है। सुवर्ण की बनी हुई कई मुर्तियाँ अब तक विद्यमान हैं। पीतल या सर्वधात की तरह तरह की विशाल मूर्तियाँ प्रव तक कई मंदिरों मे स्थापित हैं। इससे यह भी अनुमान होता है कि भारत में खानों से धात निकालने तथा उन्हें साफ करने की विधि प्रचलित थी।

धातुर्क्यों के श्रितिरिक्त काच का भी काम बहुत उत्तम होता था।
प्रिनी ने भारतीय काच को सबसे उत्तम बताया है। खिड़िक्यों
तथा दरवाजों मे भी काच लगते थे भ्रीर दर्पेष
काच श्रादि का व्यवसाय
भी बनाए जाते थे। हाथीदाँत भ्रीर शंख के
भी चूड़ियाँ श्रादि उत्तम पदार्थ बनते थे, उन पर तरह तरह की कारी-

<sup>\*</sup> एंश्यंट एंड मी।डेएवळ इं।डेया, जि॰ २, पृ॰ ३६४। म॰—२२

सोने के सिक्के गोल श्रीर लेखवाले मिलते हैं श्रीर उनमें से कई एक पर कविताबद्ध लेख भी विद्यमान हैं। चाँदी के सिकों में गुप्तों ने भी श्रसावधानी कर चत्रपां की नकल की। एक तरफ चत्रपां जैसा सिर श्रीर दूसरी तरफ उनका लेख रहता था। गुप्तों के पीछे छठी शताब्दी में हुगों ने ईरान का खजाना लुटा श्रीर वे वहाँ के ससानियन राजाओं के चाँदी के सिक्के हिंदुस्तान में ले श्राए। वे ही सिक्के राजपृताना, गुजरात, काठियावाड़, मालवा आदि प्रदेशों में चलने लग गए धीर पीछे से उन्हों की भही नकले यहाँ भी वनने लग गई', जिनकी कारीगरी श्रीर श्राकार में न्यूनता आते आते श्रंत में उन पर के राजा के चेहरं की आकृति ऐसी वन गई कि लोग उसकी गधे का खुर मानने लग गए, जिससे वे सिक्षे गिधया नाम से प्रसिद्ध हुए। सातवों शताब्दों के आसपास से हमारे राजाओं का ध्यान इधर श्राकृष्ट हुत्रा, जिससे राजा हर्ष, गुहिलवंशी, प्रतिहारवंशी, तॅवरवंशी, गाहड़वाला, नागवंशी (नरवर के), राष्ट्रकूटों (दिचण के), सेालिकियीं, यादवें, यीधेय, चौहान (ग्रजमेर ग्रीर सॉभर के), उदभांडपुर (ग्रीहिंद) ग्रादि के हिंदू राजाग्रों के नामवाले साने, चाँदी या ताँवे के कितने एक सिक्को मिले हें, परंतु प्रत्येक राजा के नहीं। इससे सिक्कों के विषय में राजाओं की ग्रसावधानी ग्रीर उपेचा प्रतीत होती है। इसी से सोने त्रादि में मिलावट करनेवालों को तो दंड देने का उल्लेख स्मृतियों में मिलता है, पर्तु राजा की त्राज्ञा के विना सिका वनानेवाली को दंड देने का उल्लेख नहीं मिलता। कभी किसी राजा की प्रिय रानी भी अपने नाम का सिक्का प्रचलित कर देती थी, जैसा अजमेर के चौहान राजा अजयदेव की रानी सेामलदेवी (सोमलेखा) के सिक्कों से पाया जाता है। प्रारंभ में मुसलमानों ने अजमेर का राज्य छोनकर वहाँ की प्रचलित हिंदू सिक्कों की नकल की, परंतु पीछें से उन्होंने ग्रपने स्वतंत्र सिक्के बनाना शरू किया।

भारतवर्ष का संपूर्ण व्यापार श्रीर व्यवसाय इन्हीं गर्णो के द्वारा होता था\*।

यहाँ कुछ शब्द सिक्कों के विषय में भी कह देना अनुचित न होगा। पहले भारत में द्रव्य-विनिमय (Barter) द्वारा ही व्यापार

होता था। दुकानदार भी द्रव्य-विनिमय करके खरीद फरोख्त करते थे। राज्य की श्रीर से बहुत से कर्मचारियों को वेतन भी अनाजरूप में मिलता था। सर-कार भी अनाज के रूप में भूमिकर लेती थी। इस व्यवस्था के कारण भारत में सिक्के थोड़ी मात्रा में बनते थे। सिक्कों की अधिक आवश्यकता भी न थी। प्रत्येक राजा अपने अपने नाम के सिक्के बनवाता था। सिक्के बहुधा सोने, चॉदी धीर ताँवे के बनते थे।

भारत में बहुत प्राचीन काल से सिक्के बनते थे, परंतु उन पर कोई लेख या राजा का नाम नहीं लिखा जाता था, उनका केवल तेल ही निश्चित रहता था। उन पर मनुष्य, पशु, पची, सूर्य, चंद्र, धनुष, बाख, स्तूप, बोधिद्रुम, खिस्तक, वज्र, नदी, पर्वत स्नादि के चित्र तथा अन्य प्रकार के अनेक चिह्न ग्रंकित होते थे। ऐसे सिक्के सोने, चंदी और ताँबे के होते थे। यह निश्चित नहीं कि ये सिक्के राज्य की छोर से बनते थे अथवा व्यापारी या गया बनाते थे।

सब से प्राचीन लेखवाले सिक्के ईसवी सन् पूर्व की तीसरी शताब्दी के मिलते हैं, जो मालव-जाति के हैं। इनके पीछे प्रीक, शक, कुशन और चत्रपों के सिक्के मिलते हैं। ये सिक्के प्रधिक उत्तम और लेखवाले हैं। इनके सिक्के सोने, चाँदी और तॉबे के होते थे। फिर गुप्तकाल में राजाओं ने सिक्कों की तरफ विशेष ध्यान दिया। यही कारण है कि उनके बहुत से सिक्के उपलब्ध होते हैं।

दी पेालिटिकल इंस्टिट्यूशंस एंड व्यूरीन आफ दी हिंद्ज पु० ४०-४०

## शिल्प

तचग-कला-संबंधी शिल्प के मुख्य चार विभाग किए जा सकते हैं - गुफा, मंदिर, म्तंभ श्रीर प्रतिमा। हमारे यहाँ तचणकला का विकास विशोपत: धार्सिक आवें से हुआ है। स्तूप वैद्धरतूप, चैत्य श्रीर विहार श्रादि शिल्प के सव से प्राचीन सुरचित कार्य हैं। महात्मा युद्ध का निर्वाण होने पर उनका शरीर जलाया गया और उनकी हड़ियों आदि पर भिन्न भित्र जाति के लोगों ने स्तूप वनवाना शुरू किया, जो बैद्धों में बहुत ही पूजनीय समभे जाने लगे: पीछे से बढ़े सुंदर कामवाले कई स्तूप वने। स्तूप एक मंदिर की तरह पूजनीय समका जाता या श्रीर उसके चारों तरफ सुंदर कारीगरीवाले विशाल द्वार, तीरण श्रादि वनाए जाते ये श्रीर ऐसे ही कामवाली वेष्टनी ( Radlings ) से वे चारों तरफ से अलंकृत किए जाते थे । ऐसे स्तूपों में साँची श्रीर भरहुत के स्तूप मुख्य हैं, जो ई० सन् के पूर्व की तीसरी श्रीर दूसरी शताब्दी के श्रासपास के हैं। अब तक इन पर बौद्धधर्म के वूजनीय चिद्ग-धर्मचक, वोधिवृच, हाथी आदि-तथा बुद्ध के पूर्वजन्म की भिन्न भिन्न कथाएँ वड़ी सुंदरता के साथ पत्थरों पर उभरी हुई श्रंकित हैं। इसारे यहाँ पहाड़े। की काट काटकर बनाई हुई दो प्रकार की भन्य गुफाएँ—चैत्य श्रीर विहार—हैं। चैत्य को भीतर एक स्तूप होता है थ्रीर जन-समाज के एकत्र होने के लिये विशाल भवन (Assembly Hall) होता है। ऐसी गुफाग्रों में कार्ली ग्रादि कई गुफाग्रों का उल्लेख किया जा सकता है। विहार अर्थात् मठ में साधु-भिचुकों के रहने के लिये अलग अलग कमरे वने हुए होते हैं। ऐसी गुफाएँ विशेषतः दिचा

में मिलती हैं, जिनमें से अजंटा, इलोरा, कार्ली, भाजा, बेड़सा भ्रादि मुख्य हैं। दिच्या के अतिरिक्त काठियावाड़ में जुनागड़ के भारतवर्ष कृषि, व्यापार, व्यवसाय श्रीर श्रमूल्य खानों के कारण वहुत समृद्ध था। उस समय खाने पीने की चिंता अधिक नहीं थी। नागरिक जीवन से भी, जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं, मालूम होता है कि प्राचीन भारतिय संपन्न श्रीर समृद्ध थे। व्यापार में निर्यात के वहुत श्रिषक होने के कारण भारत की संपत्ति दिन दिन बढ़ती जाती थी। भारतवर्ष में हीरे, नीलम, मोती श्रीर पन्नो की भी कमी नहीं थी। प्रसिद्ध कोहनूर हीरा भी भारत में उस समय विद्यमान था। हिनी ने भारतवर्ष की हीरे, मोती श्रादि कीमती पर्थरों की जननी श्रीर मिण्यों का उत्पादक कहा है। वस्तुतः भारतवर्ष हीरे, लाल, मोती, मूर्ग श्रीर मॉति भॉति के श्रन्य रह्नों के लिये प्रसिद्ध था। सोना भी यहाँ बहुत मात्रा में था। लोहा, ताँवा श्रीर सीसा भी बहुतायत से निकलता था। श्रिधकांश चाँदी वाहर से आती थी, इसलिये महँगी रहती थी। प्रारंभ में सोने का मूल्य चाँदी से श्रठगुना था, जो हमारे निर्दिष्ट काल के श्रंत में बढ़ता हुआ सोलह गुना तक पहुँच गया।

यह समृद्धि हमारे समय के अंतिम काल तक विद्यमान थी। सोमनाथ के मंदिर में सोने श्रीर चाँदी की अनेक रज़जिटत मूर्तियाँ थीं। पास ही २०० मन सोने का साँकल था, जिसके साथ घंटे वँधे होते थे। महमूद गजनवी उसी मंदिर से एक करोड़ रुपयों से अधिक मूल्य की संपत्ति छूट में ले गया था। इसी तरह वह मशुरा श्रीर कन्नीज प्रभृति स्थानों से भी अनंत धन-राशि ले गया। यदि भारत की तत्कालीन संपत्ति की जानकारी करनी हो तो उत्तर श्रीर दिच्या भारत के उस समय के वने हुए सैकड़ो भन्य मंदिरीं को देखना चाहिए, जिनके कलश, मूर्तियाँ या स्तंभ सोने चाँदी श्रयवा रहों से जिटत थे।





( १६ ) द्विंद शैली के मंदिर का धर्मराज पथ [ मामछपुरम् ]

वेदी भी होती है। दोनों शैली के मंदिरों में गर्भगृह के ऊपर शिखर थ्रीर उसके सर्वोच्च भाग पर श्रामलक नाम का वड़ा चक्र होता है। ध्रामलक के ऊपर कलश रहता है, थ्रीर वही ध्वज-दंड भी होता है।

द्रविड़ शैली के कुछ मंदिरों में, जहाँ मुख्य मूर्ति स्थापित होती है उसके ऊपर, चतुरस्र श्राकृति का विमान नामक कई मंजिलों का ऊँचा मंखप रहता है। वह ज्यों ज्यां ऊँचा होता जाता है, त्यों त्यों उसका फैलान कम होता जाता है ग्रीर ऊपर जाकर छोटा सा रह जाता है। वस्तुत: इस विमान का ऊपरी विभाग चतुरस शंक जैसी श्राकृति का होता है। इन विमानें की ग्रार्य-शैली के मंदिरों के शिखर के स्थानापत्र समफना चाहिए। गर्भगृह के आगे मंडप या अनेक स्तंभोंवाले विस्तृत स्थान होते हैं श्रीर मंदिर के प्राकार के एक या अधिक द्वारी पर एक वहुत ऊँचा अनेक देवी देवताओं की मृति-वाला गोपुर रहता है जिसे 'कोयल' कहते हैं। उत्तरी भारत में पुष्कर बंदावन आदि तीर्थ स्थानों में रंगजी आदि के नए बने हए मंदिर ठोक द्विड शैली के हैं। दिच्छ के पूर्वी स्रीर पश्चिमी सीलंकी राजाओं के समय के वने हुए देवमंदिर बहुधा द्रविड़ शैली के हैं, परंतु उनमें उक्त शैली से थोड़ा सा अंतर होने के कारण श्राधुनिक विद्वान् उनका परिचय चालुक्य शैली के नाम से देते हैं। पश्चिमी भारत के कारीगर भी उनके बनाने में लगाए गए थे जिससे उनकी द्रविड़ शैली में कुछ उत्तरी शैली का मिश्रण हो गया है। इस शैली के मंदिर म्रादि बंबई हाते के दिल्ला विभाग स्रर्थात् कनड़ी प्रदेशों में धारवाड़ से खेकर निजाम श्रीर मैसूर राज्य तक, जहाँ चालुक्यों का राज्य रहा, जगह जगह मिलते हैं। नैपाल के शैव ग्रीर वैध्यव मंदिर उत्तर भारत की शैली के हैं ग्रीर कुछ मंदिर चीनी शैली के छज्जेदार ग्रीर कई मंजिलवाले भी हैं।

पास, राजपृताने में भालावाड़ राज्य में, कोलवी, श्रीर मध्य भारत में धमणार, वाघ आदि मे ऐसे स्थान हैं। काली आदि कितनी एक भव्य गुकाओं की कटाई की सुंदरता देखकर दर्शक मुग्ध हुए विना नहीं रह सकते। ऐसी गुकाओं में से अधिकतर बैद्ध हैं, श्रीर थोड़ी सी जैन या वैदिक मत से संवंध रखती हैं। इनमें से अधिकांश गुकाएँ हमारे समय से पूर्व की हैं, परंतु अजंटा की कुछ गुकाएँ, तथा कोलवी, धमणार एवं वाध आदि की हमारे समय के प्रारंभकाल की है। इनमें से कई एक गुकाएँ भारतीय तक्तण-कला के सर्वीत्तम नमूने हैं श्रीर उनकी प्रशंसा अनेक विद्वानों ने मुक्तकंठ से की है।

ईसवी सन की सातवी शताब्दी के ब्रासपास से वारहवी शताब्दी तक सैकडों जैनो श्रीर वेदवर्मावलंवियों अर्थात ब्राह्मणें के संदिर अब तक किसी न किसी दशा में विद्य-मंदिर मान हैं। देश-भेद के अनुसार इन मंदिरो की शैली में भी अंतर है। कृष्णा नदी के उत्तर से लेकर सारे उत्त-रीय भारत के मंदिर आर्य-शैली के हैं और उक्त नदी से दिचण के द्रविड शैली के। जैनों श्रीर श्राह्मणों के मंदिरों की रचना में वहत क्रळ साम्य है। अंतर इतना ही है कि जैन मंदिरों के स्तंभों, छतों म्रादि में बहुधा जैनों से संबंध रखनेवाली मूर्तियाँ तथा कथाएँ खुदी हुई पाई जाती हैं थ्रीर बाह्यणों के मंदिरों में उनके धर्म संबंधी। वहधा जैनों के मुख्य मंदिर के चारों ग्रेगर छोटी छोटी देव-कुलि-काएँ वनी रहती हैं, जिनमें भिन्न भिन्न तीर्थकरों की प्रतिमाएँ स्थापित की जाती हैं। ब्राह्मणों के मुख्य मंदिर के साथ कही कहीं कोनों मे चार श्रीर छोटे मंदिर होते हैं। ऐसे मंदिरों की पंचा-यतन मंदिर कहते हैं। ब्राह्मणों के मंदिरों मे विशेषकर गर्भगृह ( निज मंदिर ) रहता है, जहाँ मूर्ति स्थापित होती है श्रीर उसके आगे मंडप । जैन मंदिरों में कहीं कहीं दो मंडप और एक विस्तृत



(२०) द्वविड़ शैली का हिंदू मंदिर (तंजोर)

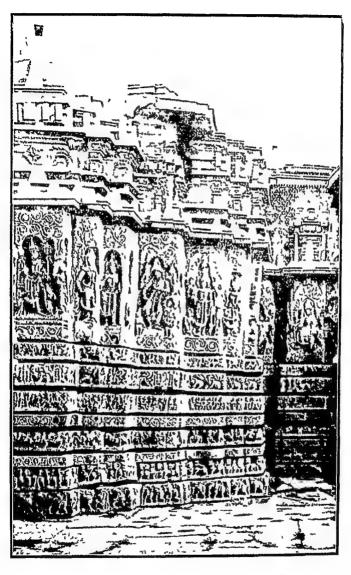

(२१) होयसलेश्वर के मंदिर का बाहरी पार्श्व [हत्तेंबिड]

वनाई गई हैं कि उनकी नकल कागज पर वनाने में कितने ही समय तथा परिश्रम से भी मैं सफल नहीं हो सका\*।

हैलेविड के मंदिर के विषय में विसेंट स्मिथ ने लिखा है—'यह मंदिर धेर्यशील मानव-जाति के श्रम का अत्यंत श्राश्चर्यजनक नमूना है। इसकी सुंदर कारीगरी के काम को देखते देखने आँखें तृप्त नहां होतों ।' इसी मंदिर के विषय में प्रोफेसर ए० ए० मेक्डानल का कथन है कि संसार भर में शायद दूसरा कोई ऐसा मंदिर न होगा, जिनके बाहरी भाग में एना अद्भुत खुदाई का काम किया गया हो। नीचे की चैतरफ हाथियोवाली पंक्ति (गजथर) में दे। हजार हाथी बनाए गए हैं, जिनमें से आछित मे कोई भी दे। परस्पर नहीं मिलते !।

सथुरा के प्राचीन मंदिरों के, जो अब नए हो चुके हैं, विषय में महमूद गजनवी ने गजनी के हाकिम को लिखा था कि यहाँ (मथुरा में) असंख्य मंदिरों के अतिरिक्त २००० प्रासाद सुसलमानों के ईमान के सहश हढ़ हैं। उनमें से कई ते। संगमरमर के वने हुए हैं, जिनके बनाने में कराड़ों दीनार खर्च हुए होंगे। ऐसी इमारतें यदि २०० वर्ष लगें ता भी नहीं वन सकतीं है।

दिल्ली, प्रयाग,सारनाथ आदि के अशोक-स्तंभ भारतीय शिल्प के उपलब्ध स्तंभों में सबसे प्राचीन हैं। ये बृहत्काय स्तंभ एक ही पत्थर से काटे गए हैं और उन पर पालिश स्तंभ इतना सुंदर हुआ है कि वह आज तक अधिकांश से विद्यमान है और आजकल ऐसे पापाएं। पर ऐसा सुंदर पालिश

<sup>:</sup> पिक्चरस इलस्ट्रेशंस आंफ प्रयंट शार्किटैकचर इन हिंदुस्तान।

<sup>†</sup> हिस्ट्री श्राफ फाइन शार्ट इन इंडिया, पृ० ४२।

<sup>🖠</sup> इंडियाज पास्टः पृ० म३।

S निग; फिरिश्ता, जि॰ १, पृ० ४८—४६।

हमारे समय के भिन्न भिन्न शैलियों के सुंदर मंदिर सैकड़ों स्थानें। पर विद्यमान हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया जाता है।

श्रार्थ शैला के ब्राह्मणों के मंदिर भुवनेश्वर ( उड़ीसा मे ), नागदा श्रीर वाड़ोली ( दोनों उदयपुर राज्य मे ), चित्तोड़गढ़, ग्वालियर, चंद्रावती ( भालावाड़ राज्य मे ), श्रोसियाँ ( जेाधपुर राज्य मे ), चंद्रावती, वर्माण ( दोनों सिरोही राज्य मे ), खजुराहो ( मध्य-भारत मे ), कनारक, लिंगराज ( उड़ीसा मे ) श्रादि अनेक स्थानों मे हैं। इसी तर्रह श्रायु, खजुराहो, नागदा, मुक्तगिरिश्रीर पालीताना श्रादि स्थानों के जैन मंदिर भारतीय शिल्पकला के उत्तम नमूने हैं। द्रविड़ शैली के मामन्त्रपुर ( महाविलपुरम्—चिगलीपट्ट जिन्ने मे ), कांजीवरम् ( कांचों ), इलोरा, तंजोर, वेलूर ( मैसूर के हसन जिले मे ), वादामी ( वोजापुर जिले मे ), श्रीरंगम् ( त्रिचनापली मे ) श्रीर श्रवणवैलगोला ( हसन जिले मे ) श्रादि स्थानों मे हैं।

ये मंदिर शिल्प की दृष्टि से कितने उत्तम हैं, यह कुछ विद्वानों के निम्नलिखित उद्धरणों से स्पष्ट हो जायगा ।

वाड़ोली के मंदिर की तच्चय-कला की प्रशंसा करते हुए कर्नल टॉड ने लिखा है—'उसकी विचित्र श्रीर भव्य रचना का यथावत् वर्णन करना लेखनी की शक्ति से बाहर हैं। यहाँ मानो हुनर का खजाना खाली कर दिया गया है। उसके स्तंम, छत श्रीर शिखर का एक एक पत्थर छोटे से मंदिर का दृश्य बतलाता है। प्रत्येक स्तंम पर खुदाई का काम इतना सुंदर श्रीर वारीकी के साथ किया गया है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता\*।' मारतीय शिल्प के प्रसिद्ध विद्वान् मि॰ फर्गु सन लिखते हैं—'श्राव् के मंदिरों में, जो संगमरमर के बने हुए हैं, श्रत्यंत परिश्रम सहन करनेवाली हिंदुश्रों की टॉकी से फीते जैसो वारीकी के साथ ऐसी मनोहर श्राकृतियाँ

( २२ ) श्रायें शैली का हिंदू मंदिर [ बजराहा ]

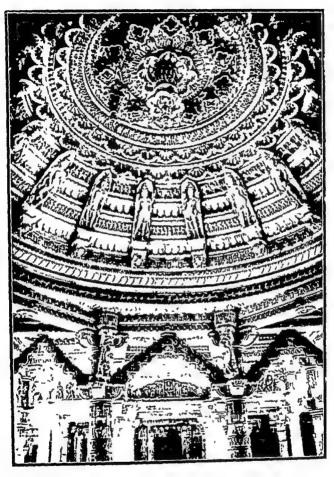

( २३ ) श्रावृ के जैन मंदिर का गुंबज श्रीर हार



( २४ ) वडनगर ( गुजरात ) के मंदिर का ते।रख

(पंजाव ) नगर के रहनेवाले दिय ( Dion ) के पुत्र हेलियोदोर ( Heliodoros ) मे, जो भागवत ( वैष्णुव ) था, देवताओं के देवता वासुदेव ( विष्णु ) का यह 'गरुड्च्वज' वर्नवाया।" श्रश्वमेध यह करनेवाले पाराशरी-पुत्र सर्वतात ने नारायणवट नामक स्थान पर भगवान् संकर्षण श्रीर वासुदेव की पूजा के लिये शिला-प्राकार वनवाया, ऐसा ई० स० पूर्व की दूसरी शताब्दी के नगरी के अपृर्ध शिलालेख से पाया जाता है। बैद्धों में मूर्तिपूजा का प्रचार महायान संप्रदाय के साथ ईस्वी सन् की पहली शताब्दी के म्रास-पास होना पाया जाता है, परंतु मूर्तिपृजा के उपर्युक्त दोनें। उदाहरण ईसा से पूर्व के हैं। इसी तरह ई० सन् की छठी शताब्दी तक की सैकड़ों मूर्तियाँ मिली हैं, जिनका संबंध हमारे निर्दिष्ट समय से नहीं है। हमारे समय की हजारों हिंदू धीर जैन देवमूर्तियां मिलती हैं ग्रीर कलकत्ता, लखनऊ, पेशावर, ग्रजमेर, मद्रास, वंबई ग्रादि के भ्रद्भुवालयों तथा स्थान स्थान के मंदिरों भ्रादि में विद्यमान हैं। ऐसे ही कई एक राजाओं की और धर्माचार्यों की मूर्तियाँ भी मिलती हैं। ग्रत्यंत भावपूर्ण श्रीर सुंदर कारीगरी को देखकर इनमें से वहुत सी मूर्तियों की ग्रानेक विद्वानी ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है, परंतु यह बात निश्चित है कि ई० सन् की बारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पाषाग्र के शिल्प-कार्य में क्रमशः हास होता गया श्रीर मूर्तियाँ तथा खुदाई का काम जैसा सुंदर पहले बनता था, वैसा पिछले समय में न बन सका।

भारतीय शिल्पकला के संबंध में यहाँ कुछ विद्वानी के कथन उद्भुत करना अप्रासंगिक न द्दोगा।

मिस्टर हैवेल ने लिखा है—''किसी भी जाति के शिल्प का ठीक ठीक श्रतुमान करने में उस जाति ने दूसरों से क्या सीखा है, यह सोचने की हमें श्रावश्यकता नहीं, किंतु यह सोचने की श्रावन होना असंभव सा है। इन स्तंभों के ऊपर सुंदर कारीगरीवालें सिरं लगे हुए थे, जिनके अप्र भाग पर कही एक शेर और कही चार शेर आदि बने हुए थे। ऐसे दो तीन सिरं अप्र तक विद्यमान हैं, जो उस समय की उन्नत कला के साची रूप हैं। अशोक के पीछे वेसनगर का प्रसिद्ध स्तंभ, महरोली (दिल्ली से १३ मील) वाला प्रसिद्ध लोह स्तंभ और दूसरे कई एक स्तंभ हैं, जो हमारे निर्दिष्ट काल के पूर्व के हैं। हमारे समय के स्तंभों में राजा यशोधर्मन के मंदसोर के निकटवर्ती सौंदनी गाँववाले दो विशाल स्तंभ हैं, जो उक्त राजा की विजय के स्मारक हैं। ये विशाल स्तंभ एक ही पत्थर से नहीं काटे गए, किंतु अलग अलग विभागों से वने हैं, जो एक दूसरे पर जमा दिए गए हैं। इस समय वे खड़े नहीं, किंतु धराशायी हो रहे हैं। यशोधर्म के स्तंभों के अतिरिक्त शिन्न भिन्न स्थानों पर कई मंदिरों के आगे खड़े किए हुए अथवा मंदिरादि में लगे हुए भिन्न भिन्न शैली के हजारां स्तंभ या तेरण विद्यमान हैं, जिनकी कारीगरी का अनुमान उन्हें देखने से ही हो सकता है।

वड़ी बड़ी मूर्तियों के होने का सबसे प्राचीन प्रमाण कैटिलीय 'अर्थशास्त्र' में मिलता है, परंतु उपलब्ध मूर्तियों में सबसे प्राचीन 'यूसफर्जई' अर्थात् गांधार से मिली हुई बुद्ध की भिन्न भिन्न कद की मूर्तियाँ तथा मश्रुरा के कंकाली टीलेवाली जैन मूर्तियाँ एवं राजा कनिष्क आदि की मूर्तियाँ हैं। ये सब ई० सन् की पहली शताब्दी के आसपास की हैं। हिंदुओं के भागवत संप्रदाय के विष्णु मंदिर ई० सन् पूर्व की दूसरी शताब्दी में विद्यमान थे, ऐसा वेसनगर (विदिशा) तथा नगरी (मध्यमिका, चित्तोंड़ से सात मील उत्तर में) के शिलालेखों से निश्चित हैं। वेसनगर के उक्त विशाल स्तंभ पर के शिलालेख से

पाया जाता है कि "राजा ऐंटियाक्लिडिस के समय में तत्त्रशिला

हो चुकी थी। इस श्रंथ में नगर, दुर्ग आदि के लिये उचित भूमि का वर्णन, शहर वसाने, उसके चारों भ्रोर खाई बनाने, राजाश्रें के भिन्न भिन्न प्रकार के महल, उद्यान तथा मूर्तियाँ आदि बनाने का विस्तृत ग्रीर महत्त्वपूर्ण वर्णन है, जो हम यहा विस्तार भय से नहीं करते।

उक्त पुस्तक का ३१ वाँ अध्याय—यंत्राध्याय—वहुत महत्त्वपूर्ण है। उसमें मिन्न प्रकार के बहुत से यंत्रों का वर्णन है। उनमें से हम कुछ का उल्लेख नीचे करते हैं—

यंत्र द्वारा सूर्य की प्रदक्षिणा श्रीर प्रहें। की गति बताई जाय। कृत्रिम पुरुष यंत्र हारा परस्पर लड़ते, चलते फिरते श्रीर वंसी बजाते थे। स्वयं पत्तियों की सी आवाज करनेवाले लकडी के पिचयों और कंकर्लों तथा कुंडलों के बनाने का भी उसमें **उ**टलेख है। लकड़ी के ऐसे मनुष्य बनाए जायँ, जी गुप्त रूप से सूत्र-द्वारा नृत्य करें, परस्पर लड़ें श्रीर चोरों को पीटें। मिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर फव्वारे बनाकर धारागृहीं में लगाए जायें। एक ऐसी की बनाई जाय, जिसके खनी, नाभि, ग्रांकी ग्रीर नर्खी से जलघाराएँ वहें। यंत्रों से शतन्नी श्रीर उष्ट्रभीव श्रादि दुर्गरक्त ग्रस्त चलाए जायँ। कृत्रिम भारने भी नागों में बनाए जायँ। ग्राधु-निक 'लिपट' जैसे यंत्र का भी वर्शन उसमें है, जिसके द्वारा एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाया जाता था। दिए की एक ऐसी पुतली बनाई जाय, जो दीपक में तेल घट जाने पर उसमें तेल डाल दे श्रीर स्वयं ताल की गति से नाचे। एक ऐसे यांत्रिक हाथी का भी वर्णन है, जो पानी पीता जाय, परंतु यह मालूम न हो कि पानी कहाँ जाता है। इस प्रकार के कई अद्भुत अद्भुत यंत्रों का वर्णन उसमें मिलता है, परंत सबसे अधिक आरचर्यप्रद और महत्त्वपूर्ण बार

रयकता है कि उसने ग्रन्य जातियों को क्या सिखलाया है। इम दृष्टि से देखने से भारतीय शिल्पकला का स्थान युरोप छौर एशिया की सब शैलियों में सर्वोच्च है। पुरातत्त्वान्वेषण की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि शिल्प की कोई भी शैली न तो सर्वथा स्वदेशी है छौर न ऐसी है, जिसमें दूसरों से कुछ सीखने की ग्रावश्यकता न हुई हो। श्रीस थौर इटली की शिल्प-शैलियों भी इस नियम का ग्रपवाद नहीं हैं। भारत ने जो कुछ वाहरवालों से सीखा है उससे सौ गुना वाहरवालों को सिखलाया है । ''

मि० ब्रिफिश का कथन है—'गुफाओं का दीर्घ काल तक निरीक्षण करने पर ऐसा कहीं भी मेरे देखने में नहीं आया कि कारी-गर ने पत्थर की आवश्यकता से कुछ भी अधिक काटा हो । '

प्रोफेसर हीरन लिखते हैं—'चतुरस्र स्तंभों पर की खुदाई के काम ध्रीर स्त्री की आकृतिवाले स्तंभों के बनाने में हिंदू लोग प्रीस ध्रीर मिश्रवालों से बहुत बढ़े चढ़े थें ।' इसी तरह हैवल ने लिखा है—'भारतीय शिल्प की मूर्ति में प्रदर्शित जो गहराई तथा आंतरिक भाव दीख पड़ते हैं, वे श्रीस में नहीं पाए जातें ।'

हमारे समय मे वास्तुविद्या का वहुत विकास हा चुका था। इस विषय को कई श्रंथ ग्राज भी उपलब्ध हैं। ग्रभी कुछ ही समय

हुआ राजा भीज का वनाया हुआ 'समरांगण-सूत्रधार' नामक एक अत्यंत उत्कृष्ट तथा महत्त्व-वन्नति पूर्ण अंथ प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक से जान पड़ता है कि हमारे समय तक आश्चर्यजनक वैज्ञानिक उन्नति

<sup>🕂</sup> हैवरु; इंडियन स्कल्प्चर एँड पेटिंग; पृ० १६६।

<sup>†</sup> दी पेटिंग्स इन दी बुद्धिस्ट केव टैंपल्स श्रांफ श्रजंटा।

<sup>🙏</sup> हरविलास सारदा; हिंदू सुपीरियौरिटी, पृ० ३४३।

<sup>§</sup> हैवल, इंडियन रकल्प्चर एंड पेटिंग, पृ० १४४।

में चार मील दूर स्थित पर्वत-श्रेगी में खुदी हुई हैं। इंनमें २४ विहार ( सठ ) श्रीर ५ चैत्य ( स्तूपनाले विशाल भवन ) वने हैं, जिनमें से तेरह में दीवारों, भीतरी छतों, या स्तंभों पर चित्र ग्रंकित किए गए हैं। चित्र-लेखन से पूर्व चट्टान की भित्ति पर एक प्रकार का प्ला-स्टर लगाकर चूने जैसे किसी पदार्ध की घुटाई की गई है, श्रीर उसपर चित्र श्रंकित किए गए हैं। ये सब गुफाएँ एक समय की कटी हुई नहीं, किंतु अनुमानतः ईसवी सन् की चौथी ताताव्दी से लगाकर सातवीं राताव्दी के स्रासपास तक समय समय पर वनी हैं। इनके अंतर्गत भिन्न भिन्न चित्रों के विषय में भी यही समय समभना चाहिए। कई एक चित्र हमारे व्याख्यान के पूर्ववर्त्ती काल के होने से उस समय की भारतीय चित्रकला का परिचय देते हैं। अधिकतर चित्र हमारे निर्दिष्ट काल या उससे कुछ ही पूर्ववर्ती समय के हैं। इन चित्रों से उक्त काल की हमारी चित्रकला का परिचय मिलता है। उनमें गैातम बुद्ध की जीवन-घटनाएँ, माल्पोषक जातक, विश्वांतर जातक, पड्दांत जातक, रुरु जातक श्रीर महाइंस जातक आदि १२ जातको में विशित गातम बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएँ, धार्मिक इतिहास तथा युद्ध के दृश्य थ्रीर राजकीय तथा लौकिक चित्र ग्रंकित हैं। ऐसे ही वगीचों, जंगलों, रथों, राज-दरबारों, घोड़े, हायी, हरिग्रा आदि पशुत्रों, इंस आदि पित्तयों तथा कमल आदि पुर्णों के अनेक चित्रण वने हुए हैं। इन सबको देखने से दर्शक की श्राँखों के सामने एक ऐसे नाटक का सा दृश्य उपस्थित हो जाता है, जिसमें जंगलों, शहरों, बगीची और राजमहलों आदि स्थानों में राजा, वीर पुरुष, तपस्वी, प्रत्येक स्थिति के छी पुरुष श्रीर स्वर्गीय दूत, गंधर्व, अप्सरा श्रीर किनर ब्रादि पात्र रूप से हैं। ऐसे सैकंड़ी. चित्रों में से एक चित्र का परिचय इस अभिप्राय से दिया जाता है कि उनमें से कुछ चित्रों का काल-निर्णय करने में

श्राकाश में चलनेवाले 'विमान' का वर्णन है। उसमें विमान के विपय में लिखा है कि महाविहंग नाम की लकड़ी का विमान वनाया जाय, उसमें रसयंत्र रखा जाय, जिसके नीचे श्राग से भरा हुश्रा अवलनाधार हो। उसमें वैठा हुश्रा पुरुप पारे की शक्ति से श्राकाश में उड़ता है। इस वर्णन से स्पष्ट है कि ग्यारहवीं सदी में इन यंत्रों का बनाना ज्ञात था, परंतु सर्व साधारण में इसका प्रचार न था। इतना वर्णन करते हुए इस ग्रंथ का कर्ता लिखता है कि हमें बहुत से श्रन्य यंत्रों का बनाना भी मालूम है, परंतु उनका बताना फल-प्रद नहीं है, इसलिये उनका वर्णन नहीं लिखा। इस ग्रंथ से तत्का-लीन वैज्ञानिक श्रीर शिल्प-साहित्य पर बहुत प्रकाश पड़ता है। इस विषय की बहुत स्ति पुस्तकों का निर्देश हम वार्ता के प्रसंग में कर चुके हैं।

## चित्रकला

भारतवर्ष जैसे उष्णप्रधान देश में कागज या कपड़े पर खिंचे हुए चित्र श्रिधिक काल तक नहीं रह सकते, इसी से ई० स० १२०० तक के ऐसे चित्र यहाँ नहीं मिलते। कितनी एक पुस्तकों में विपय-सूचक सुंदर चित्र अवश्य मिलते हैं, परंतु वे सब हमारे निर्दिष्ट काल के पीछे के हैं। उक्त काल के रंगीन चित्र केवल पहाड़ों को खोद खोदकर बनाई हुई सुंदर विशाल गुफाओं की दीवारों पर हो पाए जाते हैं। वे हो हमारे उक्त काल और उससे पूर्व की चित्रकला के बचे खुचे चिह्न मात्र हैं। ऐसी अब तक चार गुफाओं का पता लगा है, जिनमें चित्रकला की दृष्टि से अजंटा की गुफाएँ सब से अधिक महत्त्व की हैं। ये गुफाएँ हैदराबाद राज्य के औरंगावाद जिन्ने के अजंटा गाँव से पश्चिमोत्तर

नीचे तक का लियों के शरीर का हिस्सा वल से ढका हुआ है, श्रीर किसी किसी के स्तनों पर कपड़े की पट्टी बँधी हुई है, बाकी सारा शरीर खुला है। यहाँ के प्राचीन चित्रादि में िक्रयों के स्तन बहुधा खुले हुए पाए जाते हैं, या कभी कभी उन पर पट्टियाँ वँधी हुई दील पड़ती हैं। पट्टियाँ वाँधने का रिवाज प्राचीन है। श्रीमद्भागवत में भी उसका वर्शन मिलता है—

तदंगसंगप्रमुदाकुलेंद्रियाः केशान्दुकूलं कुचपहिकां वा । नांजः प्रतिन्योद्धमलं त्रजिखयो विस्नस्तमालाभरणाः क्रकृतः \*।। राजा की तरफ एक टक दृष्टि लगाकर हाथ में ली हुई मे।तियों की कई लड़ें या कई लड़वाली कंठी नजर करता हुआ ईरानी एल्ची सम्मुख खड़ा है, जिससे राजा कुछ कह रहा है। उसके पीछे एक दूसरा ईरानी हाथ में बोतल सी कोई चीज लिए खड़ा है, जिसके पीछे तीसरा ईरानी तहफे की चीजों से भरी हुई किश्ती धरे हुए है। उसके पीछे पीठ फेरकर खड़ा हुआ चौथा ईरानी बाहर से हाथ में कुछ चीज लेकर दरवाजे में आते हुए एक दूसरे ईरानी की तरफ देख रहा है श्रीर उसके पास एक ईरानी सिपाही कसर में तलवार लगाए खड़ा है और दरवाजे के वाहर ईरानियों के साथ के अन्य पुरुष और घोड़े खड़े हैं। ईरानियों श्रीर हिंदुस्तानियों की पेशाक में रात दिन का सार्श्रतर है। जब हिंदुस्तानियों का करीब करीब सारा शरीर खुला है तो उनका प्रायः सारा ढका हुआ है। उनके सिर पर ऊँचो ईरानी टोपी, कमर तक ऋँगरखा, चुस्त पायजामा और कई एक के पैरों में मोजे भी हैं श्रीर दाढ़ी-मूँछ सबके हैं। ईरानी एल्ची (जिससे राजा कुछ कह रहा है) के गले में बड़े बड़े मोतियों की एक लड़ी, पानदार कंठी, कानों में लटकते हुए मोतियों के भूषण ग्रीर कमर में मोतिये। से जड़ी हुई कमरपेटी है। दूसरे किसी ईरानी के

<sup>ः</sup> द्शास्कंधः ३३।१८ ।

सहायता मिल सके। तबरी नामक ऐतिहासिक अपनी पुस्तक में लिखता है कि ईरान के वादशाह खुसरे। (दूसरें) के सन् जुलूस (राज्यवर्ष) छत्तीस (ई० स० ६२६) में उसका एल्ची राजा पुलकेशी के पास पत्र श्रीर तुहफा लेकर गया श्रीर पुलकेशी का एल्ची पत्र श्रीर उपहार लेकर उसके पास पहुँचा था। उस समय के दरवार का चित्र एक गुफा की दीवार पर श्रीकत है जिसमें—

राजा गही विछे हुए सिंहासन पर लंब-गोलाकृतिक तिकए के सहारे बैठा हुआ है, आसपास चॅवर और पंखा करनेवाली खिया, तथा अन्य परिचारक स्त्री पुरुष, कोई खड़े और कोई बैठे हुए हैं। राजा के सम्मुख वाई' थ्रोर तीन पुरुष थ्रीर एक लडका संदर मातियां के ब्राभूपण पहिने हुए वैठे हैं ( जो राजा के कुँवर, भाई या श्रमात्यवर्ग मे से होने चाहिएँ )। राजा श्रपना दाहिना हाय उठाकर ईरानी एलची से कुछ कह रहा है। उस (राजा) के सिर पर सुकुट, गले में वहें वहें मोती व माणिक की इकलड़ी कंठी. श्रीर उसके नीचे सुंदर जड़ाऊ कंठा है। दोनो हाथों में भुजवंध श्रीर फड़े हैं। यज्ञोपवीत के स्थान पर पचलड़ी मोतियों की माला है. जिसमें प्रवर ( श्रंथि ) के स्थान पर पाँच वड़े मोती हैं. श्रीर कमर में रत्नजदित मेखला है। पोशाक में श्राधी जॉघ तक कछनी और वाकी सारा शरीर नंगा है। दिचायी लोग जैसे समेटकर दुपट्टा गले में डालते हैं, उसी कार समेटा हुआ क्षेत्रल एक दुपट्टा कंधे से इटकर पीछे के विकए पर पड़ा हुआ है और उसके दोनों समेटे हए किनारे गद्दी के आगे पड़े हुए दीखते हैं। उसका शरीर प्रचंड, पृष्ट श्रीर गैारवर्ण है ( चेहरे के स्थान का चूना उखड़ जाने से वह नही दीख सकता )। दरवार मे जितने हिंदुस्तानी पुरुष हैं उनके शरीर पर ग्राधी जाँघ तक कछनी के सिवा कोई वस्त्र नहीं दीखता श्रीर न किसी के दाढ़ी या मूँछ है। कमर से लगाकर श्राधी जाँघ या कुछ चिंतातुर दासी माने। नाड़ी देखाती हो, इस तरह उसका हाथ पकड़े हुए हैं। उसकी मुखमुद्रा से वह अत्यंत न्यम प्रतीत होती है, माने। वह यह सीच रही है कि मेरी इस स्वामिनी का प्राग्य-पखेरु कितना शीघ उड़नेवाला है। एक ओर दासी पंखा लिए हुए खड़ी है और दे। पुरुष बाई तरफ से उसकी ओर देख रहे हैं, जिनके चेहरें। पर गहरी उदासीनता छा रही है। नीचे फर्श पर उसके संबंधी बैठे हुए हैं, जे। उसके जीवन की आशा छोड़कर शोकाकुल हो। रहे हैं। एक अन्य स्त्री हाथ से अपना मुँह उककर बुरी तरह रो रही है।

इन चित्रों के असाधारण कलाकीशल से आकर्षित होकर कई चित्रकलामर्मझों ने इनकी नकलें की और इन पर कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं।

श्रजंटा की गुफाओं में श्रंकित जातक आदि को देखने से प्रतीत होता है कि उनके निर्माताओं ने अमरावती, साँची और भरहुत के स्तूपों की शिलाओं पर श्रंकित जातकों तथा गांधार-शैली के तच्या कला (sculpture) के नमूनों का सूच्मता से निरीच्या किया हो, क्योंकि उनमें तथा इनमें बहुत कुछ साम्य पाया जाता है।

इसी तरह ग्वालियर राज्य के अममेरा जिले में बाघ गाँव के पास की पर्वर्ताय गुफाओं में भी बहुत से रंगीन चित्र हैं, जो ई० स० की छठी और सातवीं शताब्दी के अनुमान किए जा सकते हैं। वे भी अजंटा के चित्रों के समान सुंदर, भावपूर्ण और चित्र-कला के उत्तम नमूने हैं। इन चित्रों की भी नकलें हो गई हैं और उन पर एक प्रंथ प्रकाशित हो चुका है। लंदन के 'टाइम्सा' पत्र ने उक्त चित्रों की समालोचना करते हुए लिखा है कि यूरोप के चित्र उत्तमता में इनकी समानता नहीं कर सकते। 'डेली टेलीग्राफ' पत्र का कथन है कि कला की दृष्ट से थे चित्र इतने उत्कृष्ट हैं कि इनकी प्रशंसा नहीं

शरीर पर जेवर नहीं हैं। दरवार में सब जगह फर्श पर पुष्प विखरे हुए हैं। राजा के सिहासन के आगे पीकदानी पड़ी हुई हैं श्रीर चौकियों पर ढक्कनवाले पानदान आदि पात्र रखे हुए हैं\*।" इस चित्र से अनुमान होता है कि यह ई० स० ६२६ के बाद बना होगा।

अजंटा के चित्र चित्रकला में प्रवीग आचारों के हाथ से खिचे हुए हैं। उनमे अनेक प्रकार का ग्रंग-विन्यास, मुख-मुद्रा, भाव-भंगी धौर ग्रंग प्रत्यंगों की सुंदरता, नाना प्रकार के केशपाश, वस्त्राभरण, चेहरों के रंग रूप आदि वहत उत्तमता से वतलाए गए हैं तरह पश्च, पत्ती, पत्र पुष्प आदि के चित्र बहुत सुंदर हैं। चित्र ऐसे भावपूर्ण हैं कि उनमे चित्रित स्त्री पुरुपों की मानसिक दशा का प्रत्यन्त दिग्दर्शन होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के रंग श्रीर उनके मिश्रम में कमाल किया गया है। चित्रम इतना प्रशस्त श्रीर निय-मित है कि प्रकृति और सींदर्य की पूर्ण रूप से समभनेवाले के सिवा दसरा उन्हे ग्रंकित नहीं कर सकता। इन सब वातीं की देखकर चित्रकला के आधुनिक बड़े बड़े विद्वान भी मुग्ध होकर मुक्त कंठ से इनकी उत्क्रष्टता की प्रशंसा करते हैं। मिस्टर प्रिफिथ ने मृत्यू-शय्या पर पड़ी हुई एक रानी के चित्र की प्रशंसा करते हुए लिखा है-करुण रस श्रीर अपना भाव ठीक ठीक प्रदर्शित करने मे चित्रकला के इतिहास में इससे बढ़कर कोई चित्र नहीं मिल सकता। प्लौरेस के चित्रकार चाहे अधिक अच्छा आलेखन कर सके' और वेनिस-वाले भ्रच्छा रंग भर सके परंतु उनमे से एक भी इससे घटकर भाव प्रदर्शित नहीं कर सकता है। चित्र का भाव इस प्रकार है-

भुक्ते हुए सिर, अध्युली ऑखें और शिथिल अंग प्रत्यंग के साथ वह रानी मृत्यु-शय्या पर बैठी हुई है। उसकी एक दासी हलके हाथ से उसे सहारा दिए हुए खड़ी है, और एक दूसरी

 <sup>#</sup> दी पेंदिग्ज श्राफ अर्जंटा—जान अिफिय रचित; प्लेट न० १।

इन चारों स्थानों में जो भारतीय प्राचीन चित्र मिलं हैं ते ही हमारे निर्दिष्ट काल तथा उससे कुछ पूर्व के हमारी चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट बचे खुचे नमूने हैं। आश्चर्य तो यह हैं कि ऐसे उज्जाता वाले स्थानों में वारह तेरह सौ वर्ष तक के चित्र विगड़ते विगड़ते भी किसी प्रकार अञ्छी स्थिति में रह गए और उन्हों से भारत की प्राचीन समुत्रत चित्रकला की उत्तमता का अनुमान होता है।

इस समय के पीछे अनुमान ६०० वर्षों तक भारतीय चित्रकला का इतिहास ग्रंथकार में ही है, क्योंकि उस समय के कोई चित्र नहीं मिले, परंतु चोनी तुर्किस्तान के खोतान प्रदेश, का ग्रन्य देशों में प्रभाव का एक्स श्रीर मीरन स्थानों से दीवारों, काएफलकों या रंशम ग्रादि पर ग्रंकित जो चित्र मिले हैं, वे चौथी से ग्यारहवीं शताब्दी तक के ग्रासपास के श्रनुमान किए जा सकते हैं। उनमें भारतीय चित्रकला का स्पष्ट प्रभाव प्रतीत होता है। जैसे लंका में भारतीय सम्यता फैली हुई थी, वैसे मध्य एशिया मे तुर्किस्तान या उससे पर तक भारतीय सम्यता का विस्तार था ग्रीर भिन्न भारतीय शास्त्रों तथा कलाग्रों ग्रादि का वहाँ प्रचार हो गया था।

भारतीय चित्रकला यूरोपीय चित्रकला की तरह रूप-प्रधान न
होकर भावप्रधान है। इसारे चित्रकार बाहरी ग्रंग प्रत्यंगों की
सूच्मता तथा सुंदरता पर उतना विशेप ध्यान
नहीं देते, जितना यूरोपवाले। वे उसके
श्रांतरिक ग्रीर मानसिक भावों को प्रदर्शित
करने में ही ग्रपना प्रयत्न सफल समभते हैं। व्यक्त के भीतर जो
ग्रव्यक्त की छाया छिपी हुई है, उसकी प्रकाशित करना ही भारतीयों
का सुख्यतम उद्देश्य रहा है। बस्तु के रूप से उन्हें उतनी परवाह
नहीं, जितनी मूलभाव की स्पष्ट करने से शी।

की जा सकती। इनका रंग भी बहुत उत्तम है। जीवन श्रीर चेष्टा के भाव-प्रदर्शन की दृष्टि से ये चित्र केवल अपूर्व श्रीर चित्ता-कर्षक संस्कृति को ही नहीं बताते, किंतु वे एक सत्य श्रीर विश्वव्यापी प्रभाव के दर्शक हैं।

कुछ समय पूर्व सित्तन नवासल मे, जो कृष्णा नदी के दिचिगी किनारे पद्कोटा से पश्चिमोत्तर मे नी मील परे हैं, पहाड़ की काट-कर बनाए हुए मंदिर मे भी ऐसे कुछ चित्रों का पता लगा है। इन चित्रों की सबसे पहले टी॰ ए॰ गोपीनाथ राव ने देखा। ये चित्र पञ्जव शासक महेंद्रवर्मा (प्रथम ) के समय (सातवी शताब्दी के प्रारंभ ) में बनाए गए हों ऐसा अनुमान किया जाता है। इस मंदिर की भीतरी छतों, स्तंभो श्रीर उनके सिरां पर ये चित्र श्रंकित हैं। यहाँ का मुख्य चित्र बरामदे की प्रायः सारी छत को घेरे हए है। इस चित्र में कमलां से भरा हुआ एक सरोवर बतलाया गया पुष्पों के मध्य में मछलियाँ, इंस, भैंसे, हाथी श्रीर हाथ मे फमल लिए हुए तीन साधु दीखते हैं। उन साधुत्रों का ग्रंगविन्यास. जनका रंग श्रीर चेहरे की मधुरता वस्तुत: बहुत श्रानंदप्रद है। स्तंभों पर नाचती हुई कियों के चित्र भी हैं। इस मंदिर में प्रधीनारी-श्वर, गंधर्वीं तथा श्रप्सरात्रों के भी चित्र हैं। अर्धनारीश्वर जटा-मुक्कट ध्रीर कुंडल पहने हुए हैं। उनकी भ्रांखों से दिव्य महत्ता की गहरी सूचना प्रकट होती है। इन चित्रों में से कुछ का रंग फीका पड़ गया है, तो भी चित्रों की उत्तमता का परिचय भली भॉति मिल जाता है। इन चित्रों में से कुछ प्रकाशित भी हो चुके हैं।

मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत में लहमणपुर गाँव से १२ मील पश्चिम में रामगढ़ पहाड़ी पर खुदी हुई 'जेगीमारा' गुफा की छत में भी कुछ रंगीन चित्र बने हुए हैं, जो हमारे निर्दिष्ट काल के प्रारंभ के श्रासपास के माने जाते हैं। बर्भः, 'बुंदुनि'ं, 'मृति बुंदुनिं,' इत्यादि नानों से प्रसिद्ध थे। आधु-तिक वैद्यानिकों का मत है कि मग्दरीय सुरंग आदि बाजे तक वैद्या-तिक विद्धांत पर बनाए जाते थें। पारचात्य विद्वानों का कहना है कि तार के वार्धों का प्रकार कर्ना जाति में द्वेग्ना संभव है, जिसने संगीत में पूर्ण क्लांति कर ली है। ' तंतुवार्धों में बीए। सर्वोत्तम मानी गई है, और बैदिक काल में यहाँ उसका बहुत प्रचार होना यहाँ बदलाता है कि संगीत कला ने इस समय भी बड़ी उस्मिति कर ली थी, जब कि संमार की बहुत सी जातियाँ सभ्यता के निकट भी नहीं पहुँचने पाई थीं।

प्राचीन कल में मारत के राजा आदि मंगीत के ज्ञान को वड़े गारत का विजय समस्ते ये और अरनी मंदान को इस कला की जिला दिलाने ये पांडतें के बारह वर्ग के बनवास के गीछे एक वर्ग के अहादवास के समय अर्जुन ने अरने को हृहश्रका नामक नएं- सक प्रकट कर राजा विराट की पृत्रों उत्तरा की संगीत सिखाने की सेवा न्वीकार की थीं , पांडुकंगी जननेजय का प्रपीत उद्यम, जिसकी बलराज भी कहते थे, थै। गंग्यायाय आदि मंत्रियों पर राज्य- मार डालकर बीगा बजाने और सगयादि-विनेद में सदा लगा रहता था। वह अपनी बीगा के स्थुर न्वर से हाथियों को वरा कर वर्गों में से उन्हें पकड़ जाया करता था। एक समय अपने यह उजीन के राजा चंडमहासेन (प्रयोव) के हाथ में वह कैंद हुआ और संगीत कला में निष्या है। से को किया विराह के कारण चंडमहासेन ने उसे अपनी पुत्रों वासवदना की संगीत सिखाने के लिये नियुक्त किया। इन दें। ही उदाहरों से स्थष्ट है कि प्राचीन काल के राजा संगीत-प्रिय

a बाजपुरेवी संहिता ३०। १६ <sup>।</sup>

<sup>ों</sup> अध्येद १।२**=** । १।

<sup>ूँ</sup> वैनिरीय महिना ७।२।६।३।

मिस्टर ई० वी हैंबेल का कथन हैं — 'यूरोपीय चित्र मानी पंस कटे हुए हो, ऐसे प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे लोग केवल पार्थिव मोंदर्य का चित्रण जानते थे। भारतीय चित्रकला अंतरिच में ऊँचे उठे हुए हश्यों की नीचे पृथ्वी पर लाने के भाव और मोंदर्य की प्रकट करती है \*।'

यंगाल की आधुनिक चित्र-शैली अजंटा की प्राचीन शैली की तरफ भुकी हुई है।

## संगीत

यों ते। प्राचीन भारत सब प्रकार की विद्या एवं कला काराल में वड़ी उन्नित कर चुका था, परंतु संगीत कला में ते। इस देश ने बहुत ही अधिक उन्नित कर ली थी। अर्थाचीन वैज्ञानिकों ने जिन जिन वातों से संगीत का महत्त्व साना है, वे सब वैदिक काल में भी यहां विद्यमान थीं। उस समय कई प्रकार की वीगा, भोभ, वंसी, मृदंग आदि वाद्य काग में आते थे: वैदिक साहित्य में भिन्न भिन्न प्रकार की वीगाओं के नाम 'वीगा', 'कांडवीणां' और 'कर्करी ‡ आदि मिलते हैं। 'क्रांभ की आवाटि§' या 'आवाट|ं' कहते थे और इस वाद्य का प्रयोग नृत्य के समय होता था। वंसी के नाम 'तूणवंगिं' और 'नाडीं' × मिलते हैं। मृदंग आदि चमड़ से मढ़े हुए वार् 'आडं-

इंडियन स्कल्पचर्ल एंड पेंटिंग्स; पृ० मम।
ं काउक संहिता (३४।१)।
ं ऋग्वेद २।४३।३॥ श्रव्यंवेद ४।३७।४।
ऽ वहीं, १०।१४६।२।
|| श्रथ्यंवेट ४।३७।४।
﴿ तैत्तिरीय संहिता ६।१।४।१।
× ऋग्वेद १०।१३१।७।

श्चरव में श्रीर वहाँ से गाइडो डो अरेजों ( Guido d' Arezzo ) के द्वारा ई० स० की ग्यारहवीं शताब्दी में यूरोप में पहुँची\*'। शोफेसर वेवर का भी यही मत है। ऐनी विल्सन लिखती हैं—'हिंदुश्रों की इस वात का अभिमान क्रना चाहिए कि उनकी संगीत-लिपि ( Notation ) सबसे प्राचीन हैं '।

 <sup>:</sup> विलियम हंटर; इंडियन गैंजेटियर; इंडिया ए० २२३ ।
 † शार्ट श्रकांडट श्राफ दी हिंदू सिस्टम्स श्राफ म्यूजिक; ए० १ ।

होते थे थ्रीर संगीत-वेत्ताश्रों को सादर अपने यहा रखकर इन कला की उन्नित कराते थे। राजा किनष्क के दरवार का प्रसिद्ध किन अश्ववेष धुरंधर गायनाचार्य भी था। गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप प्रयाग के स्तंभ-लेख में अपने की संगीत मे तुंवुक थ्रीर नारद से वढ़-कर बतलाता है थ्रीर उसके एक प्रकार के सिकों पर वाद्य बजाते हुए उसी राजा की मूर्ति वनी हैं। विक्रम संवन् की पाँचवीं शताब्दी में ईरान के बादशाह बहराम गोर का हिंदुस्तान से १२००० गवंथों का नौकरी के लिये ईरान भेजना वहाँ के इतिहास में लिखा है ।

हमारे निर्दिष्ट काल में भी संगीत की पर्याप्त उन्नित थी। नृत्य का सामाजिक जीवन में पर्याप्त भाग था। स्त्रियों को तो नृत्य की विशेष शिचा दी जाती थी। राज्यश्री की संगीत सिखाने के लिये विशेष श्रवंध किया गया था, जैसा कि 'इर्षचरित' से पाया जाता है। खर्य हर्ष की 'रत्नावली' में रानी के द्वारा प्रियद्शिका की संगीत के तीनों ग्रंगों के सिखाने के प्रवंध का उल्लेख है। ऐसे ही हर्ष के समय में नाट्यशाला (प्रेचागृह) तथा संगीतभवन होने का भी उल्लेख मिलता है। राजाग्रों के दरवार में नाच, गान ग्रादि होता था। वाया ने हर्ष के दरवार में वंदी (स्तुतिगायक), मार्दिगक (मृदंग वजानेवाला), सैरंग्री, लासक (नाचनेवाला), शैलालि (नट) ग्रीर नर्तकी ग्रादि का वर्णन किया है। भक्ति-मार्ग के साथ संगीत-कला की भी विशेष उन्नित हुई। संगीत विषयक ग्रंथों ग्रीर ग्राचार्थों का परिचय वाद्मय के प्रकरण में दिया जा चुका है।

कई वातों में यूरोपीय संगीत भारतीय संगीत से मिलता जुलता है, जिसके कारण भी विवेचना करते हुए सर विलियम हंटर ने लिखा है—'संगीत-निषि ( Notation ) भारत से ईरान में, फिर

राजप्ताने का इतिहास; जिल्द १, पृ० २६—३०।

श्रमरूशतक-पर मैकडांनल का भत ७६ थर्ज वहर---श्रायभट के ग्रंथों का यरवी श्रनुवाद १०६ धर्थशास्त्र-कोटिल्य का १३०: नीति-शास्त्र का पर्याय १३०; वर्तमान --- 132 श्रर्धमागधी—में हिखे अंध १३४ श्रहंकार शास्त्र-के मुख्य लेखक तथा व्यंथ द त्रलगोरिट्मस—ग्र**ल्**खारिज्मी क्रा यचरांतर ११४ श्रहमनसूर--वैद्यक ग्र'यों का श्ररवी में श्रनुवाद करनेवाला १२६ थलख ( थल्डट ) स्**रि—**काव्यप्रकाश के शेप भाग का लिखनेवाला ८३ श्रार्यभट १०४ घळवेरूनी १२, १२६ ष्यवंतिवर्मा २४ ष्यवंतिसुंदरी—राजशेखर की विद्वपी पत्नी ६४ श्रवतार —जैनां हे—, वीद्धो के—, हिंदुयों के---३८ श्रविद्या-दुःखां का मूल कारण ४ ऋष्वधेष ७४ श्रश्वमेध यज्ञ म श्रशोक-मार्थवंशी सम्राट् ३ श्रहिंसा ४ श्रहिंसावाद ७ श्राकर्पण शक्ति—पृथ्वी में, १०४

श्रागम २०

श्रादित्य भक्त-हर्षं के पूर्वज ३१, ३२ श्राध्यात्मिक जीवन-भारतीयो का. ध्यान्वीचिकी १३३ श्राभूपण १४;-पर हु एनत्संग का मत ४४; नथ श्रीर बुलाक ४६ প্রাথ ১২৬ धायुर्वेद-वैदिक साहित्य में-,११८; -- का प्रभाव, यूरोपीय चिकित्सा पर १२४; डाक्टर सील का मत १२७:--के तीन जन्मदासा शाचायाँ का ऋग्वेद में उल्लेख १२०, बुंद का सिद्धयोग--- ११६ श्राकिमीडीस ११८ शार्थिक ग्रवस्था १६३ श्रार्यभट-का श्रार्यभटीय १०३;---( दूसरा ) का श्रार्थसिद्धांत १०३ शास्त्रवार राजा १७ श्रावांतिक भाषा (चृलिका पैशाची या भूत भाषा) १३६ इत्सिंग---४, १४६, १६६ इब्न खुरदाद-भारत में सात श्रेणियें। का वर्शन ४४ इस्लाम-के प्रचार में हि दुश्रों की उदारता ३६ बत्कृष्ट यज्ञ ४ उत्तराधिकार संबंधी नियम १४६ उज्ज्वल दत्त-उवादि स्त्रों का टीका-

कार मर्

## **श्र**तुक्रमिश्का

श्रक-श्रीक-- १११; डिमोटिक--फिनिशियन- १०: 999: रामन-१११:-विद्या का भारत में श्राविष्कार १०८ श्रंकक्रम-उत्पत्ति तथा प्रचार का इतिहास १९३, प्राचीन भारत का- १०६, मिश्र का पुराना ---१९०: मिश्र का सुधरा हम्रा---१११ श्रंकगणित-पर पुस्तके, ११४ श्रकशैली-प्राचीन, श्रशोक के लेखा के उदाहरण ११०; भारतीय ---, **ग्रहवेरुनी का मत ११४। नवीन-**शैली के-, उसका प्रचारकम १ १३: नवीनशैली. बख्शाली गांव मे खोदकर निकाली प्रस्तक मे ११२: दशगुणीत्तर-योगसूत्र के भाष्य में ११२: बृहत्सहिता की टीका मे भट्टोत्पल द्वारा पुलिश सिद्धांत का उद्धरण ११२, वराहमिहिर की पंचसिद्वांतिका में ११२ श्रंत्यज-इनकी श्राठ श्रेशियां. श्रल-वेरूनी का उल्लेख ४७

श्रक्कादेवी-विक्रमादित्य की बहिन, राजकार्य में निप्रणता ६६ ष्ट्रचोभ्यतीर्थ १६ ग्रजंटा---देखो चित्रणकला श्रद्वेतवाद १०० श्रह त संप्रदाय-प्रचार का कारण ६७ श्रनहिलवाडा---१४ **ग्रानेक्सेर्चिस—दर्शना**भ्यासार्थ श्राया १०१ श्रनेकार्थसमु<del>च्चय</del>—शाय्वत का ८७ श्रपभ्रंश भाषा १३७:-का साहित्य १३७:--में डिंगल भाषा के गीत १३७ श्रपवर्ग-प्राप्ति का उपाय, न्यायदर्शन के श्रनुसार == श्रभिधानपदीपिका-योग्गलायनरचित. पाली का कीप १३६ श्रमिधान-रतमाला-हलायुध की ८७ श्रमरकोप-श्रमरसिंह परिशिष्ट. त्रिकांदशेप पुरुषोत्तमदेव रचित मधः-का प्रसिद्ध टीकाकार, भट्टचीर-स्वामी == ६

कायावतार २२ कालामुख २३ कालिदास ७१ कान्य, गद्य ७६ काशिकावृत्ति—का अध्ययन १४१ काशिकावृत्ति—जयादित्य और वामन कृत, पाणिनि के सूत्रों पर भाष्य मर्थ

कासिम—सुहरमद ३८ किरातार्जुनीय—भारवि कृत ७१ कुमारपाल्ल—११

कुमारिल भट्ट—७, ३४ एक मीमांसक मत का प्रवर्तक १४;—द्वारा विवित का तंत्रवाति क श्रीर रलोक वार्ति क, मीमांसा पर प्रंथ १४; —द्वारा पश्चिहिंसा की पुष्टि ३४; —द्वारा कर्मकांड का पुनरुज्ञीवन ३४

कुरते---१४

कुरल—ऋषि तिरुवरलुकर कृत तामिल का एक व्हकष्ट प्रंथ १४० कुलोत्तुंग चोड़देव, १२०० मील लंबी सडक बनानेवाला १६६

कुशिक २२

कुरितयाँ—मल्लों की ४२ कुसुमांजलि—उदयनकृत, श्रास्तिक-वाद का उत्कृष्ट अंथ मध् कृमेशतक १३६ कृमिशास्त्र १२३ कृष्णमिश्र का श्रबोधचंद्रोद्द्य म२ कृपक--इनके संघो का उल्लेख स्मृ-तियों में १७०

कृषि १६३,—करना पाप—जैनियों तथा वाद्धों का मत ४१, ४६; —संबंधी ग्रंथ १३३

केंची—( भुरिज ), ऋग्वेद में ४३ कोकशास्त्र १२= कोपवर्धन पर्वत १

कोप—संस्कृत भाषा के, =६; श्रीर कोपकारों के नाम =७ क्षीरुज्य २२

कौल्लमत---कर्पुरमंजरी मे २८ खेती---की उन्नति (भूमि के नाप) १४८

गगवंशी राजा १४ गण्—इनका वर्णन, बौद्ध साहित्य में १७०; (संघ) क्रपकों का १७०, —संस्था (Guilds) १७०; गड़ेरियों के—१७०; व्यापारियों के—१७०

गणित शास्त्र—की उन्नति—१०७ भारतीयों द्वारा श्राविष्कृत, बीज-गणित, ज्यामिति श्रीर खगोल— ११६

गिखित शास्त्र—भारतीय, काजेरी
द्वारा प्रशंसा १०७, १०८;
डी मींगन द्वारा प्रशंसा १०८;
—के भिन्न भिन्न विषयों की
सूची ११४; सरस्र गिखित के

उद्यसुन्दरी कथा—सीद्ढल कृत म० व उपवास-चिकित्सा १२२

एनीपद् शस्त १२२ श्रीदीच्य—द्रविद्धों का एक भेद ४४ श्रीजार—तेज धारवाले, राय का मत १६८;—की सूक्ष्मता १७० श्रीपधाळय—पाटल्लिपुत्र के, फाहियान

श्रीपधारुय---पारस्थिपुत्र के, फाहियान द्वारा वर्षित १२४

श्रीपधिशास्त्र—भारतीय,विलियम हंटर का मत १२६

कचायन—पाली भाषा का प्राचीन वैयाक्रण १३४

कड़नी (halipant) १४ कड़फिसिस २०

कथाएँ ७६

कनड़ी भाषा के ग्रंथ १४१

कनदी साहित्य १४१

कानिष्क ६

कपालकुंडला २३

कपिछ १०२

कर्मचारियों के नाम १४६, १४७ कर्मयोग १८

कर-१४म; सूमि पर-१४७; हुए-न्संग द्वारा वर्णित १४म

करिकाल चोल-सा मील का वांध बनवानेवाला १६४

कछट—२४

कविराज मार्ग-- श्रमोघवर्ष-कृत,कनड़ी भाषा में १४१

कवि—उनके तथा उनके प्र'थों के नाम ७८

कर्वीद्ग-वचन-समुचय--- 'टामस'-प्रका-शित ७=

चित्रय—द्वारा खाट पर मरना निंद॰
नीय ६३;—का उच्च जीवन,
हुएन्स्स्म का उल्लेख ४४;
इनका समाज में स्थान ४४;
इनकी दो श्रेणिर्या, कटरिय
श्रीर सवकुट्रिय—४४; पेशे के
श्रमुसार—४४; इनमें मद्य
वर्ज्य, श्रवससज्जी का उल्लेख
४४, इनमें शिचा का प्रचार
४४; इनमें वंश, सूर्यवंश श्रीर
चंद्रवंश ४४; वंशो का उल्लेख,
राजतरंगियी में ४६

चेत्रगियतराास्र—सूमिसापन पर १३३ चेगेंद्र कवि—के ग्रंथ ७७ कातंत्र ब्याकरण—शर्ववर्मा का ८४ कापाळिक—२७

कामशास्त्र—१२७,१२८,—पर लिखने बालो के नामों की सूची, वास्त्या-यन से पूर्व, १२७

कामसूत्र—वात्स्यायन प्रणीत १२७

कायस्थ—( ग्रहल्कार ) ४७; श्रह-ल्कारी का पेशा करनेवाली एक जाति ४८; स्रज धज—शाकद्वीपी ( मग ) बाह्यस्य ४८; वाळस— चत्रिय जाति के ४८

हैवेल का मत १६१: श्रजंश की गुफाणों में—१८३; ब्रिफिथ द्वारा प्रशंका १८७: सित्तन नवासल में--१८६

चित्रशालाएँ ४१

चीर फाड़—संबंधी शस्त्र तथा यंत्र १२० जैनमत—का प्रचार, दक्षिण में १३ चुनाव-सार्वजनिक १४४

चुंगी कर १४=

चैत्य १७४

वोल १३, १४

छंदःशाम्ब—के अ'धकार तथा अ'ध =३ इंदोवड लेख-इनकी प्रचुरता ८४ छूतछात-का श्रभाव, भिन्न शिन्न

वर्णीं में ४०

जंगम २४

जयदेव-कृत गीतगोदिंद ७७

जगन्नाथ १६

जयसिंह-( सिद्धराज ) १४

जलविहार—४२

जातकमाला-का श्रध्ययन १४४

जाति-पर हुएन्संग का मत-४७ जातिभेद-वढ़ने के कारण ४३;--

का श्रभाव, चत्रिय वर्श सें ४६ जातियां---श्रस्पृश्यों में, चाण्डाळ श्रीर मृतप ४=; शूद्रों की-, पेशों श्रनुसार ४७; उपनामें। का जातियां में परिणत होना 8 इ

जाद् टोना-प्रभाकरवर्धन की वीमारी में वारा का वर्शन ६१:--पर

विश्वास, वाण की कादंबरी में ६१: अथवेंबेद में ६१ जैन-इनकी पाठशालाएँ १३: इनकी

नमस्कारविधि १३:-धर्म (देखे। धर्म )

जैन महाराष्ट्री-महाराष्ट्री प्राकृत का एक भेद १३६

जैनियों-पर श्रत्याचार १४

जैमिनि ६३

जोगीमारा-गुफा के चित्र १८६ ज्या श्रीर उक्तम ज्या-की सारणियाँ

ज्योतिप-चेद का एक श्रंग १०२; वेदी में-- (दिन-रात होने का कारण ) १०२; फलित ज्योतिय १०६, १०७; श्रलवेरूनी द्वारा उल्लेख १०४; चीन में प्रचार १०६: प्रोफेसर विरुसन का मत १०६: भारतीय श्रीर यूनानी ज्योतिप की समानता १०३: नज्ञ श्रीर कालनिर्शय का ज्ञान १०२: भारतीय ज्योतिपियों का श्ररव में ब्रह्मया जाना १०६; लह का लक्षसिद्धांत १०४; वृद्धगर्ग संहिता, ज्योतिष पर ग्रंथ १०३; सुरीयपन्नति, ज्योतिप अंध १०३; सूर्यंसिद्धांत १०३; उस के चार भाग १०५; सिंहा-चार्थं ज्योतिर्विद १०३; सिंह

गर्गेश की सूँ ड का वर्णन-मालती-साधव से २६ गतिशास ११८: ग्रहमंडल संवंधी 995 गधिया-सिक्कों के उपयु क नाम का इतिहास १६२ गर्भ २२ गरुडध्वज—हेलियोदोरनिर्मित १८० गानसवन ४१ गीतगोविंद-जयदेवकृत, गेय काव्य 99 गुफाएँ-दो प्रकार की चैत्य श्रीर विहार १७४ गुरु ११ गृह ७ गोवर्धनाचार्य--कृत ध्वन्यालेक ८३

गौतम बुद्ध ६ ६, १०, १२ गौडवहों—में मनुष्य तथा पशुस्रो की बिति ६२ प्रथिकिपि—तामिल की नवीन लिपि १४०

प्रामसंस्था १४३; इनकी निर्माणपद्धति १४४

प्रामसभाएँ १४३ घारापुरी २१ चंद्रगोमिन—कृत चांद्र व्याकरण ८४ चक्रपाणिदत्त—सुश्रुत श्रीर चरक का टीकाकार, चिकित्सा-सार-संग्रह का लेखक ११६ चतुर्वेद पृथूदक स्वामी—बाह्यस्फुट सिद्धांत का टीकाकार १०४ चरक ११८; खेटिन में—१२४, सैरेपि-यन द्वारा प्रामाखिक माना जाना १२६

चरक-संहिता—अन्निवेश के श्राधार पर ११६

चरित्र-की उज्ज्वलता, भारतीये। के ६२; मेगस्थनीज का मत ६२; हुएन्स्तंग का मत ६३; श्रल् इद-रिसी का मत ६३; शम्सुहीन श्रब् श्रब्दुष्ठा का मत ६३; मार्की पोत्ती का मत ६३

चारवाक १००; — संप्रदाय २०, २८; —के सूत्रों का कर्त्ता वृहस्पति ६८ चालुक्य १४

चिकिरसा—पशु की, मनुष्य की ११८, शस्य तथा वसका विद्वान् जीवक १२०

चिकिस्सासार-संग्रह — चक्रपाशिकृत ११६

चिकित्सा शास्त्र—ग्ररव का १२४

चिकित्सालय १२४ चित्तौड़ का किला २१

चित्र—'जागी मारा' गुफा के १८६; गुफार्यो की दीवारी पर—१८३, अजटा में—१८४

चित्रग्रकला—भारतीय, टाइम्स का सत १८८; डेली टेलीप्राफ का सत १८८,—की विशेषता (सावप्राधान्य) १६०;—पर दिगंगर १२
दिङ्गाग—मध्यकालीन न्याय का प्रवर्तक ६०
दिव्यसाची—(Ordeal) की प्रधा १४५
देवदत्त नागवंशी ६
देवधिंगणि चमाश्रमण १३
देालेग्सव ४२
धूतगृह ४२
द्राविड्—भाषाओं का साहित्य १३६;
श्रीदीच्य, द्रविड्रों का भेद ४४
द्रापि—शुद्ध के समय पहिना जानेवाला सिया हुश्रा वस्त्र—सायण ४३

द्राविड़ी भाषा ७४ द्वारसमुद्र के यादव १=

है तवाद १००
धर्म-शब्द की ज्यापकता १३१;—की
शिक्षा १४६;—शास्त्र १३१;
जैन धर्म १४;—का प्रचार १४;
—की प्रगति १०;—का हास
१३, १४;—का लिपिवद्ध होना
१३;—के तीन रख ११;—के नी
तत्व १०;—के सिद्धांत १०;
वैद्ध धर्म १४, १६, ६६;—का
पतन ६;—में त्रुटियां ६;—के
भेद ४; प्रारंभिक—६;—का
मध्यम पथ ४;—के सिद्धांत
४;—की विशेषता ४;—में

जैनधर्म का पार्यक्य १२;
धर्मपरिपद्, यहमी की १३;
धर्मजेख, ज्रशोक का १२;
वेटिक धर्म १४;—के लिखांत ६,
१७; धर्मसम्मेलन—हुएन्संग
द्वारा वर्शित—११; हिंद् धर्म
१४;—के प्रधानमृत अग,
ईश्वर और वेद पर श्रद्धा ३४;
परधर्मियों की ग्रोर सहिष्णुता
के उदाहरण ३८;—में सहिष्णुता
के उदाहरण ३८;—में सहिष्णुता
देश;—का प्रभाव, वीद्ध धर्म पर १
धर्मीचर—न्यायिंदु का टीकाकार६०
धातुविज्ञान—पर प्रंथ १३३

धार्मिक जीवन—में प्रायरिचत्त का सहत्व ३४

सहत्व ३४
धार्सिक त्योहार—श्रलघेरूनी का वर्णन
३४
धार्सिक स्थित का—सिंहावले।कन
३७
धार्सिक स्थिति का—सिंहावले।कन
३७
धार्सिक—सहिप्णुता ३७;—साहित्य
से परिवर्तन ३४;—साहित्य
शैवों का २५
धोती ४४
ध्वन्याले।क—गोवर्धनाचार्य कृत ६३
नगर-सभाएँ—( स्युनिसिपेलटियाँ )
१४५

नटसूत्र-शिलाली श्रीर कुशाध्व के

378

हिंद, भारतीय ज्योतिष का श्ररवी श्रतुवाद १०४

तत्त्रण कला--१७४, बाड़ोत्ती के मंदिर की--,कर्नेल टाड हारा उसकी प्रशंसा १७७; फर्युंसन द्वारा प्रशंसा १७७

तबरी—एक इतिहासखेखक १०४ सकैशाख—पर मैक्स डंकर की सम्मति १०२

तात्पर्येपरिशुद्धि--- उदयनाचार्यं कृत = ६

तामिल भाषा—सबसे मुख्य द्रविद् भाषा १४०;—में लिखे द्रंथों के नाम १४०

तार्ष्यं—रेशमी चोगा ४६ तिच्यान संबंध २४ तिल्कमंजरी—धनपालकृत ८० तीर्थंकर—९०, १२, १३

तोळकाप्पियम—तामिळ का सबसे प्राचीन व्याकरण १४० त्यौहार—हिंदुओं में प्राधान्य ४१ त्रयी १३३

त्रिकांडशेष--पुरुषोत्तम देव कृत, श्रमरकोष का परिशिष्ट मध् त्रिकृषेक शास्त्र १२१

त्रिकोणमिति ११७ त्रिमृर्तियाँ २०

दंतशंकु १२१

दंड १४४ दंडनीति १३३

म०---२६

दशकुमारचरित—दंडी कृत ८० दशरात्र यज्ञ ८

दर्शन—श्रध्ययनार्थं यूनानियों का पूर्वं की यात्रा करना १०१; प्राच्य दर्शन पर श्लेगेळ का मत १०१; हंटर का मत १०२; श्रनीरवर-वादी १४; बौद्ध दर्शन पर हिंदू दर्शन का प्रभाव ६; प्राच्य दर्शन का प्रीक दर्शन पर प्रभाव १०१; श्रत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन १४; बौद्ध—१६, १६; जैन— १६;—के छः संप्रदाय =७;— की स्त्रति =७

दशायोचर संख्याकम ११२ दामोदर कृत—हनुमन्नाटक ८१ दाशीनिक वन्नति—का सिंहावनोकन

दास प्रथा—हिंदू समाज में ४६; मनु,
याज्ञवल्क्य स्मृतियों में—४६; १४
प्रकार के दासों का उल्लेख, याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विज्ञानेश्वर द्वारा ४६; दासों की
अवस्था ६०; दासों की मुक्ति,
याज्ञवल्क्य तथा नारदस्मृति में
६०; दास की मुक्ति का उल्लेख,
मिताचरा में ६१; दासों श्रीर

दाहक्रिया १२२ दिक्पालों का उल्लेख, पतंजलि के

महाभाष्य में ३२

पशुपिचयों—का शोक १२
पशुचिकित्सा—१२२ (देखे चिकित्सा)
—पर विखे प्रथों की नामावली
१२२;—संबंधी संस्कृत प्रथां
का फारसी में श्रनुवाद १२३

पशुविज्ञान १२३ पशुहिंसा की पुष्टि, कुमारिल द्वारा ३४ पोंड्य १३

पाणिनि १६;—हारा नैयायिक शब्द की व्युत्पत्ति ८७;—में घादर भाव, महानाष्यकार का ७४; —हारा संस्कृत का नियमें। में जकड़ा जाना ७४;—के व्याकरण पर वार्तिक तथा महाभाष्य ८४;—हारा शिखाली श्रीर कृशा-

पारा—घलवेरूनी का उक्लेख ११६ पारवांश्युद्य काव्य—में मेघदूत का समाविष्ट होना ७७; जिनसेन कृत ७७

रव के नटसूत्रों का उल्लेख = 1

पिरोह—दर्शन श्रध्ययनार्थ भारत श्राया १०१

भाषा १०१ पुनर्जन्म १ पुनर्जिनाह—पर पराशर का सत ६८; —पर श्रस्त्रवेखनी का सत ६८ पुराशा—ग्रहारह २६;—का प्रचार३३ पुष्यसित्र म

पूजा—गगापति की २६, गगोग की २८; गगोश श्री

त्रिदेव की २६; शक्ति की २७; सूर्य की २६; सूर्यमूर्तियों की मगो हारा, ३०;स्कंद की हेमादि के व्रतखंड में २६; स्कंद या कार्तिकेय की २६

पूर्वमीमांसा—६३, १००;—की ब्यु-रपत्ति ६५ प्रथ्वी के गोल होने का प्रतिपादन १०५

पेशस्—नाचने के समय वस्र विशेष १३ पेथागे।रस—दर्शनाध्ययनार्थ भारत श्राया २०१

प्रजातंत्र राज्य (गण्रराज्य) १४१ प्रशुक्त-ज्ये।तिर्विद १०३ प्रयोधचंद्गोदय-कृष्ण मिश्र का ८२ प्रमाण-चार प्रकार के ८८ प्रमेग-संख्या में वारह ८८

मस्थानप्रयी—( वेदांत सूत्र, वपनिपद, गीता ) ६४

प्राकृत—नेाल चाल की भाषा ७४;
—के कीष १३६;—के व्याफरण १३८;—के भेद १३४;
पुरानी—१३४; प्रचलित—
श्रशोक की धर्माजाएँ १३४;—
लेखकों के नाम; कर्षुरमंजरी मे
१३६;—साहित्य १३४

ण्ळिनी—भारतीय काळ पर १६६; भारत के रहों पर १७३

पत्नीट २४ वर्जोहा है--नौशेरवीं का समकालीन,

नरहरितीर्थ १६ नळचंपू--न्निविक्रमभट्ट कृत मा नले।हय ७६ नागरसर्वस्व—बौद्ध पद्मश्री क्त (कामशास्त्र पर ) १२= नागरी वर्णसाळा २७ ताट्यतियमें। के ग्रंथ १२६ नाट्यशास्त्र—भरत का १२६ नाटक-धौर उनके कर्ताओं की नामावली दर नाटकगृह ४१ नालदियार--तासिल का प्राचीन-तम यंथ १४० निघंट १२६ निर्वाण ४ नीतिसार--कामंदक कृत १३० नृत्य-१२६. खियों की विशेष शिचा 536 नैयायिक—सुवंधु हारा उल्लेख मध नौशास्त्र—नौ निर्माण पर १३४ न्याय ६६, १००: प्राचीन न्याय ६०: मध्यकालीन न्याय ६० न्यायबिंदु-का टीकाकार, धर्मोत्तर ६०:धर्मकीर्ति कृत-- ६०: नवीन न्यायसंप्रदाय का श्रम्युद्य ६० न्यायद्वारतारक शास्त्र-नागार्जुन कृत 984 न्याय-न्यवस्था---याज्ञवहक्य वर्शित 944 न्यायदर्शन मम

न्यायसूत्र---त्रात्सायन कृत ८१; इसके भाष्य का टीकाकार, उद्योतकर **5**٤ न्यूटन १०४, १६७ पंचतंत्र-- उसके अनुवाद ७६ पंचमहायज्ञ का अधिकार-शृद्धों की (पातंजल जहासाद्य) ४६ पंच नहावत ११ पंचरात्र संहिता—भागवत संप्रदाय का सुख्य झंथ १७ पंच स्कंधों का संघ ४ पंचसायक--ज्योतिरीभ्वर कृत (काम-शास्त्र पर) १२¤ पंचायत का प्रभाव १४४ पंचायतन-पांच मुख्य उपास्य देवता 37 पंचायतन पूजा-परस्पर एकता का परिशाम ३७ पतंजिल १६ पद्मनाभतीर्थ १६ पदार्थधर्मसंग्रह-प्रशस्तवाद कृत ( वैशेपिक संप्रदाय का प्रामा-णिक प्रथ ११:-का व्याख्याता. श्रीधर ६१ पर्दा विपयल घटना-हुएन्त्संग ६६ पर्दा-का अभाव ६४:--श्रस्तित्व नाटकों मे नहीं ६६; प्रचार, असलमानो केबाद ६६; राज्यश्री का हुएन्संग से मिलना ६६ परमाखुवाद--वैशेषिक का ६१

मालती माधव में पलिदान का संदिर-के स्थानों का उल्लेख १७७: उल्लेख ६२ भविष्य प्रराश-में सपें के जन्म शादि का वर्णन १२३ भवित्यत कहा-धनपाल कृत 930 भस्री-चमड़े की, वैदिक साहित्य में 43 भागवत संप्रदाय-का मुख्य ग्रंथ पंच-रात्र संहिता १७ भारकराचार्य १०३, १०४, १६७. 995 भास ७४ भूगोल ११८ भूतभाषा-के प्रचार संबंध में राज-शेखर का मत १३६ सूभ्रमण-के सिडांत का विरोध 308 भृगु सुनि २२ भोज कृत-चंपूरामायण =१ भोज---डपवनों में ५२ भोजन ४०,-पर इस्सिंग का मत ४७:-- ग्रल इदरिसी का मत **४७;—हुएन्त्संग** का मत ४७ भौतिक उस्रति ४० मंख-का श्रीकंडचरित १४२ मंडनमिश्र—की विद्वपी पली ६४ मंत्री १४२ मंत्रिपरिपद् का शासन मे ऋधिकार 942

श्रार्य तथा द्विण शैली के-१७४: चालुक्य शैली के-१७६: महसूद गजनवी का उल्लेख १७=;—की प्रशंसा राजशेखर का शिव मंदिर २४. ३१, १७३ मग ब्राह्मण्—का शाकद्वीप से श्राना ३०: श्रलबेरूनी का उल्लेख ३१ मठो-की खापना ३३:--ज्ञारा श्रहीतवाद का प्रचार १७ मदिरापान-पर श्रळ मसजदी ४= महुरा १३, १४ मध्य २० मध्वाचार्य १६;-का जैमिनीय न्याय-माला विस्तार ६४, ६४;---का तत्त्वसंख्यान ६८;--का द्वौतवाद ६८:-के द्वैतप्रतिपादक भाष्य **१**म:-के शिष्य १६ मनस्मृति—तथा उस पर टीकाएँ 929 मनाविज्ञान-पर बेसेंट की सम्मति मम्मटाचार्य-कृत कान्यप्रकाश ८६ मलयालम्—का साहित्य १४१ महमूद गजनवी १७३ महानिर्वाण ४ महाभारत—का तेलगू में श्रनुवाद महाभाष्य-का अध्ययन १४५

भारत में विज्ञान सीखने श्राया 926 बलि-मनुष्य श्रीर पशु की ६२ बसव २४ बसव पुराण २४, १४१ बहस ६१ वाण्यसह ६, २३,—का पुत्र पुलिनभट्ट च्छत कादंबरी श्रीर हर्ष-चरित ८०; शूद्ध सी से दत्पन्न त्राह्मण के पुत्र का उल्लेख ४६. हर्प के जन्म पर कदियां के छोड़ जाने का उल्लेख १४४ वीजगियत ११४; काजोरी का रहलेख ११४, के अरव में प्रचारक, मुसा श्रीर याकृव ११६ बुद्ध--विष्णु का नर्वा श्रवतार--७, थतीत-६; भावी-६, वर्तमान -----€ बृहत्कथा--गुणाच्य कृत ७६,१३६, उसके संस्कृत अनुवाद ७१,१३६, वृहत् कथारां जरी-चेमेद्र कृत ७६ बृहत् कथा रलोकसंग्रह ७३ व्रहत्रथ-मौर्यंदंश का श्रंतिम राजा

बृहस्पति-चारवाक संप्रदाय के सुत्रो का कर्ता हद बोधिसस्य इ वौद्ध ६८;---पर श्रत्याचार ८,---धर्म (देखे। धर्म),--भिचुद्यो मे मतभेद ४; —सिद्धांतो का खंडन ७ सवस्ति २३; —के प्रंथ ५१; —के

वहा ६६ वह्यगुप्त-ज्ये।तिप का विद्वान्, उसके अंध १०४ वहादेव का करणप्रकाश १०४ नाह्मण---श्रवुजैद द्वारा उल्लेख ४०: थलमस**जदी का उल्लेख** ४१:---के कर्तव्य ४१,--का समाज में स्थान ४०;--सभाएँ १४३;वप-नामों का प्रयोग ४२; गोत्र तथा रपनामां के साथ उल्लेख ४३; - के भेद, शाखा श्रीर गोत्र के **श्रमुसार ४३**; पंचगीड श्रीर पंच-द्रविड् ४४,--के श्रास्म मर्गोपाय उदाहरण ६३;--में प्याज ळहसुन बर्ज्य ४८:—में मांस-भत्तण ४८;--का श्रन्य वर्णी के हाथ का बना भोजन खाना ४० भक्तिमार्ग ६, १६, १८ भक्ति--राम की---१=; वासुदेव की -- १६: शिव की--- २० भटनारायण-कृत वेणीसंहार =२ भट्टि काव्य ७६ महोत्पल-चराहमिहिर श्रीर उसके प्रत्र के अंथों का टीकाकार १०७ भगवद्गीता १६ भदंत ६

भतृ हिरि-के अंध प्रश

भवननिर्माण शास्त्र १३३

भरत--कृत नाट्यशास्त्र ८१

द्वारा ४४;--को छलित कछा की शिचा ६४ राजनीति शाख १३०; नीतिवाक्यामृत —सामदेव स्रिकृत 930: साहित्य के मंथों में--१३०: महाभारत का शांतिपर्व १३० राजनीतिक स्थिति—स्त्रियों की १४६ राजसुद्राएँ १४७ राजमृगांक (करण)-भोजदेव कृत 308 राजराज चोळ १४ राजशेखर--- कृत नाटक २८,८२ राजसिंह-परस्त्रव शासक २४ राजसूय यज्ञ = राजा--के कर्तव्य १४१ राम-भक्ति १८ रामाञ्ज १४, १८, १६, ६६, .03 रुग्विनिश्चय---या माधवनिदास 998 रुद्रशक्तियां २७ रेखागणित ११६,११७, रोमक सिद्धांत १०३

रामक सिद्धांत १०६

छक्कदीय २२;—के शिष्य २२

छक्छ सिद्धांत—छक्छ का १०४

छछित कछा—विषयक रत्नावछी में

उक्लेख ६१

छाद्यायन—कृमियों ख्रीर सरीस्पें।

का विद्वान् १२४

छाद्यायार्य—ज्योतिर्विद १०३

लिंगपुराया २२ लिंगायत—( चीर शैच ) २४;—का प्रवर्तक, एकांत २४ लीलावती—सास्कराचार्य कृत ६४ वनस्पतिशास्त्र—के केाप ११६ वराहमिहिर—की पंचसिद्धांतिका १०३, १०६, १०७

वर्ण-हुण्न्संग का उल्लेख ४०; श्रद्धत्रेरूनी का उल्लेख ४१, ४२,४८;चारों वर्णों का खाना-पीना ४०

वर्णाश्रम स्ववस्था--का विरोध ४०, ४६

वर्ण—प्रसगुप्त के खंडलाच का टीकाकार १०४

वसंतोत्सव—रत्नावली में ४१ वसुगुप्त २३

वच्च—हुएन्स्सँग का वर्णन ४४; वाण का वर्णन ४४ वाहाटक वंशी म

वाग्मट्ट—( तेरह प्रकार के शल्य कर्म मानता है) १२१;—कृत छष्टांग संग्रह ११६;—कृत छष्टांगहृदय-संहिता ११६

वाङ्मय ७३ वाचस्पति—का चापीय घनचेत्र निकालने का साधन ११८ वाचस्पति सिश्र—ख्योतकर का टीका-

कार दर वार्यो—की वैज्ञानिकता १६२,— महायान ६;--पर प्रभाव, भगवत-गीता का ६ भहाराष्ट्री प्राकृत—में बिखे प्रंथ १३६: प्राकृत का एक भेद १३६ महाबीर ६, १०, १२ महासुत सोम जातक १४४ मांसभन्तग-पर मसजदी ४७:--का स्मृति तथा बाह्यखों में उल्लेख४७ मागधी--प्राकृत का भेद १३४ मातृका--सात शक्तियाँ २७ साधव २३ माधवतीर्थ १ ह माळतीमाधव २२ माया ६६:-का वर्णन, गौड़पाद की कारिकाश्रों में ६५:--वाद के सिद्धांत का प्रभाव ६८, वेदांत सूत्रों में श्रभाव ६४ माकी पाली ६४ मिताचरा-विज्ञानेश्वर कृत १३२; -में दासें की मुक्ति का उल्लेख ६ ३ मीमांसा-न्याय का समानार्थक शब्द ६३,---शास्त्र ६३ मीमांसकों-के दे। मेद ६४ सुकदमा-श्रलबेरूनी का उल्लेख 9 4 2 महम्मद कासिम ३८ मृर्तिर्या १७६; उनकी कल्पना का प्रवाह ३२; श्रष्ट दिक्षालों की — 

बुद्ध की-६, २०; ब्रह्मा की-२४, २६: छक्क्वीशा की---२२; विष्णु की---२० शिव की---२०, २१; शिव की त्रिसृति — २१: सूर्यं की---२०, ३१; सूर्तिं-पूजा १६: संकर्षण श्रीर वास-देव की--9 ६ शास्त्र—इंसदेव लिखित स्रगपत्ति 358 मेगास्थनीज १६, १६४ मेले १६७ मोच २२:--की प्राप्ति १६ यंत्र-इनकी संख्या पर सुश्रुत श्रीर वाग्भट का मत १२१; वर्णन 979 यांत्रिक उन्नति १८२ याज्ञवल्क्य स्मृति १३१,१४४ योग ६३, १०० योगदर्शन ६२ योगसारसंब्रह—विज्ञानभिषु का ६३ योगसूत्र—पर न्यासभाष्य, वाचस्पति राजा भोज की १३ योग शास्त्र—में तंत्र श्रीर काव्यन्यृह का विस्तार १३ रत्नपरीचा--पर अंथ १३३ रतिरहस्य-कोका पंडित का १२८ राघवपांडवीय-कविराज कृत ७७ राज्यवर्धन ह राज्यश्री—की शिचा का उल्लेख, बाग्र ज्यापार—जळमार्ग से १६४, १६६; खाल मार्ग से १६६,१६७

व्यापारिक नगर १६४ च्यापारी सभाएँ १४३

च्यापार—की रचा १५६;—संवंधी व्र च वैश्यारपेरूमई १३४ वत रखना—ग्रलवेरूनी का उल्लेख 38

र्शकर-- ७, १८, १६, २३, २४, ३४, ३६, ३७, ६४, ६६, ६५ शंकरदिग्विजय ७, २३ शवरस्वामी-का भाष्य, जैमिनि के सुत्रों पर ६४ शरीर विद्या ११६

शराव पीना-वाल्स्यायन के काम-सूत्रों में ४८; सुलेमान का उल्लेख ४८

शल्यविद्या-सुश्रत में १२०; महा-भारत में उल्लेख १२०, विनय-पिटक के महावया में १२०; भोजप्रवंध में १२०;—की प्रशंसा 920

शस्त्र १२०, १२१; एनीपदशस्त्र १२२ शांतिपर्व-( महाभारत का ), राज-नीति का उत्कृष्ट अंध १३० शाकटायन—एक ( जैन ) वैयाकरण 54

शाक्तों - के भेद - कै। लिक ग्रीर सम-यिन २७; काळामुख (शक्ति पूजा का एक संप्रदाय ) २७;

भैरवीचक ( शावतों का एक मंत-ह्य ) २७ शाखा—फलित ज्येातिष से संबंध

रखनेवाला एक भाग १०६ शामूल-जनी कुरता ४३ शार्द्धधरसंहिता—शाङ्गधर कृत ११६ शास्त्रार्थं की प्रथा १४६ शासन कार्ये—हुएन्त्संग का वर्णन १५१; शासन प्रयंघ १५६;शासन

के मुख्य विभाग १५३; शासन-पद्धति १४१; प्राचीन तामिल की शासन पद्धति में परिवर्तन १६१ शिचण विधि—हुएन्संग का वर्णन 386

शिचा १४२

शिचा-क्रम १४५; हुएन्स्संग का वर्णन १४६; इस्सिंग का वर्णन १४४;

शिकार ४२ शिल्पकला की प्रशंसा १०१, १८१ शिलालेख—नगरी का १६; शेरगढ़ का ह

शिव—की उपासना २० शिवदृष्टि २४ शिवलिंग २१ शिशुपालवध—माघ कृत ७६ शुकसप्तति ७६ शूद्रक कृत सृच्छकटिक मध ऋ'गार—बालों का ४४ श्वेतांबर १२ शैव मत १४

के भाग, येद में १६१

नेद ३३

वार्ता—( श्रवेशास ) १३२;—पर प्र'ध—१३२,१३३ वासवदत्ता—सुवेधु कृत ८० वास्तुविद्या १८१

विजयनंदी—(ज्येातिवि<sup>\*</sup>द् ) १०३ विज्ञल—कलजुरि राजा २४ विनयादिल्य—गणित का पढित ४४ विमान—का वर्णन १०३ विवाह—ग्रनुलोम ४६, स्दादरण ४६:—की परिमित्ति, स्प्रजातियों

में १८, ४८, ४०, प्रतिलोम ४६;—के श्रवसर पर कन्या की श्रायु ६७,—वयस के संबंध में कुछ उदाहरण ६७; यहुविवाह की प्रधा ६७; यालविवाह ६७.

विधवा-विवाह ६७, ६८ विशाखदत्त—कृत सुद्राराचम ८२ विशिष्टाद्वेत १८, २१ विष्णु—के स्रवतार १७ विष्णुवर्धन १४, १८ विष्वविद्यालय १४२, मठ या विद्या-क्यों की संख्या १४२; तचिश्रला

विद्वार १७४

विज्ञानस्कंघ ४ विज्ञानेध्वर—११ प्रकार के दासों का वस्त्रोख १६ वृद्धगर्गसंहिता—स्योतिप पर अंथ १०३, १०६

का-१४४:नाळंद का-१४२,१४३

स०--२७

नेवांत ६६, ६७,६८;—सूत्र व्याम के ६५;—यर भागुरी कृत भाष्य ६५,—का साम्य, त्रेनोफिनस खार परमैनिइस के सिद्धांता मे

वैजयंती केप—यादवभट कृत ५०
वैतादय पर्वंत ११
वैतात्र-गंवियंशित ७६
वैटिक धर्म ३
वैटिश्री शातकर्णा ६
श्रहमनसूर—वैद्यक प्रंथों का श्रस्थी में
प्रमुवाद करनेवाद्धा १२६
वैद्यक—का विकास, वैद्यकाल में
११६

वैशेपिक—नाम की न्युत्पत्ति ६१; —दर्शन, कणाद कृत ६०, ६६ वैश्यो—के कार्य ४६; पर हुएन्संग ४६;— का कृपिकार्य ४६ वैश्यारपेरूमई—ज्यापार विषयक ग्रंथ

व्यवसाय—लोहे का १६८, १६६; भारतवर्ष में १६७; वस्त्र का—

928

व्याकरण—के अंधों के नाम ६६; का महत्त्व ६५ चांद्र व्याकरण— चंद्रगोमिन कृत ६४;—के अंधो का वर्णन, इत्सिंग द्वारा १४४; —का अध्ययन १४४

स्रेता—के श्रफसरों के नाम १६०; (२१२) भारतीय जहसेना का उल्लेख १४६, १६०; हुपै की सेना का वर्गान १४६; सैनिक व्यवस्था से विनेद ४६ १५६; सेनिक व्यवस्था से परि-सिकंदर ६४ सिक्के १७१ वर्तन १६२ सोह्बल्—कृत वस्यसुंद्री क्या ४८ सिंचाई १६४ सिद्धार्थ १० सिरोही राज्य २१ सोमेश्वर शतक—कतदी में १४१ सेामानंड २४ सिंहासनहात्रिंशतिका ७६ हर्केट् —रामायणामं २६, महाभाष्य में हिनवों ना स्नादर, वाचीन काल में २६; कनिष्क के सिन्द्रों पर २६ ६४; मनुस्मृति में ६६; न्यी रू भ १७६; घार का जयसंभ १६६; स्थिति ६४; की दिनचर्या ६६; \_की विचा श्रीर उसके उदाहरण धाग्रा को लीह स्तंभ १६८ ६४, ६४;—के वस्त्र—५३, ५४; \_का मद्दें के साथ घूमना ६६; स्तूप १७४ हित्रवी—द्रवार में ६६; युद्ध से—६६ स्थितिशास्त्र ११८ सीने की कला—पर हुगुन्संग ४२। स्पंदकारिका २४ स्पंदशास २३ स्मृतिकारों के नाम १३२ \_का प्राचीनव ४३ स्मृतिकल्पतरु—लक्ष्मीघर का १३२ सुई—( बाह्यण अंथो में ) ४३ स्याद्वाद-जेन दर्शन का मुख्य सुकरात १०१ सुभाषित-रत्त-संदेहाह—श्रमितगति का सुमापित-संग्रह ७८ सिद्धांत ६६ खन्छता—हिं हु औं की १२६ ह्नुमन्नाटक—दामोदर कृत मर हंटर १०४ 30 हर्ष-६; का चुनाव राज्यपद के सुमापितावली—वल्लभदेव की ७८ सुश्रतसंहिता ११६ स्रोमदेव—का यशस्तिलक (वेपू) प्र लिये १४२ सोमेश्वर—का सुरथोत्सव ६२ सूर्य के पर्योग ३१; की उपासना हर्षचरित २३ हर्णवर्षन ४४१ —कृत नाटक ८१ हरकेलि नाटक—विग्रहराज (चतुर्थ) २६; का वर्षान २६, ३०; सूद-राजत रंशियों में वर्थित इंजी-का ४४ तिगर <sup>१६३</sup>

शौरसेनी—तथा उसमें हिखे ग्रंध 985

श्रीपति--लिखित रत्नमाळा श्रीर जातकपद्धति (फलित ज्योतिप पर ) १०७;--- लिखित सिद्धांत-शेखर श्रीर धर्मकीविद (करण) 908

संगीत कला-- १६१, १६२, १६३: वहरास गोर द्वारा हिंदुस्तानी गवेषों का ईरान में बुलवाया जाना १६३,-का धुरंघर मर्मज्ञ. धरवद्योप १६३:--का भक्तिमार्ग के साथ संबंध १६३

सगीत लिपि-भारत की १६३,१६४; गाइडो डी श्ररेजो-- १६४ संगीत शाख--श्रीर इसके श्रग १२= संगीतरत्नाकर-में संगीत के विद्वानों का रहेल १२८,१७६

संघ-देखे। गण

संवाराम—हुएन्संग का उलेख १४२: एक प्रकार का शिच्छा-लय १४२

संप्रदायों -- मे एकता का भाव ३७ संप्रदाय-जैन धर्म के-१२: पाशु-पत---२२, २३; भक्ति---१६: भागवत-१६: मध्य-१६; छकु-वल्लभ-२०; विशिष्टाह्र त-१६; वैप्याव--१६; शैव--२२, २३; सार्वजनिक कार्य १४६

संप्रदाय २४; सात्वत ( यादव ) --- j Ę :

संस्कार-का वर्णन. मिताचरा में 33

संस्कृत-साहित्य की भाषा ७३:---साहित्य का विकास ७४:--की उन्नति का ठीक श्रनुभव (७४;---के विकास की दिशा महः---की चरम स्वाति ८४

यती-के वदाहरण ६=: श्रलधेरूनी का मत ६६ सकार्यवाद—( परिणामवाद ) मध समरागण स्त्रधार—( वास्तुविद्या पर ग्रंघ) १८१

समुद्रगुप्त =

सरस्वती-कटाभरण-भोजनिर्मित पाट-शाला १३६ सर्पविद्या १२२

सर्वतात-पराशरी का पुत्र =, १=० साय---११, १२, १३, १६, १००, निरीश्वर, ईश्वरकृष्ण का ६२: सेश्वर, डपनिपदी में ६२:---कारिका, ईम्बर कृप्ण की ६२; --का प्रभाव, नास्टिक मत पर १०१:-का प्रभाव, श्रीक दर्शन पर १०१

लीश---२२: छिंगायत---२४; सांख्यतत्त्वकौमुदी--वाचस्पति मिश्र की ६२

शैव संप्रदाय की शाखा,प्रत्यभिद्धा साहित्य-का श्रर्थ ७३;-की चर्चा

हरिहर २६

नाम १२४

हरिहर पितामह २६

हेमचंद्र १४, ६४:--के अंथ १४,

हारावली-पुरुपोत्तमदेव कृत, कोप=६

म्र, ६०, १३० १३म

हारूरशीद-भारतीय वैद्यो की श्ररव

हैरिक्लिस की पूजा १६

बुलवाया १२६

होयसळ राजा १४

हिएरेटिक---मिश्र का सुधारा हुआ श्रंक क्रम १११

हारा--फ़लित ज्योतिप से संबंध रखने-वाला एक भाग ५०६

हिएराेग्ळिफिक-मिश्र का सबसे पुराना होरा पट्पंचाशिका-पृथुयशा लिखित श्रंक-क्रम ११०

हुएन्स्संग---३,१६६;-का यात्रा विव- हेाली--का उत्सव ४१ रण ६:--द्वारा पुण्यशालाश्रो के ज्ञानयाग १८